# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178530 AWAGIII AWAGIIII

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 84 Accession No. 12 & 3
Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

# चिन्तामणि

[ विचारात्मक निबन्ध ]

पहला भाग

लेखक

रामचन्द्र शुक्ल

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

[ 7839

प्रकाशक

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

मुद्रक:---

मिणिशंकर मालवीय श्रभ्युदय प्रेस, इलाहाबाद

### निवेदन

इस पुस्तक में मेरी अन्तर्यात्रा में पड़नेवाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुँची है वहाँ हृदय थोड़ा-बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के अम का परिहार होता रहा है। बुद्धिपथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है।

बस, इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ कि ये निबन्ध विषय-प्रधान हैं या व्यक्ति प्रधान ।

काशी । २-२-१६१६ }

रामचन्द्र शुक्ल

## विषय-सूची

| विषय                                      |                       |       | वृष्ठ                    |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|
| १—भाव या मनोविकार                         | •••                   | •••   | <b>१—</b> ×              |
| ₹ SERIE                                   | • • •                 |       | 38-3                     |
| ३ <del>४ <u>श्रद</u>ाभानि</del> .         | •••                   | • • • | १७—४३                    |
| ४—केरुणा                                  | • • •                 | • • • | 88—xx                    |
| ५—लजा ख्रौर ग्लर्गन                       | • • •                 | • • • | ४३—६=                    |
| ६—लोभ और प्रीतिर्                         | •••                   | • • • | <i>ξε—εξ</i>             |
| ७ —घृणाः                                  | •••                   | • • • | ६७—१०६                   |
| <b>⊏—</b> ईर्ब्या                         | •••                   | • • • | १०७—१२३                  |
| ६—भय                                      | •••                   | • • • | १२४—१३०                  |
| <u>१० − क्रोध</u> ✓                       | •••                   | • • • | <b>१३१</b> — <b>१</b> 89 |
| ११—क्रविता क्या है +                      | •••                   | • • • | १४१—१5६                  |
| <b>≀२-—भारतेन्दु</b> ंहरिश्च <b>न्द्र</b> | •••                   | • • • | 339-078                  |
| १३—तुलसी का भक्ति-मार्ग                   | •••                   | • •   | २००—२०६                  |
| १४ -'मानस' की धर्म-भूमि                   | •••                   | 7     | २०७—२१२                  |
| अर्थ_का <u>ञ्य</u> में लोक मंगल           | की साधनावस्था ।       | S.    | २१३ - २२६                |
| १६ सधारणीकरण त्रोर                        | व्यक्ति-वैचित्र्यवाद् | iV.   | २२७-२४१                  |
| १७—रसात्मक बोध के वि                      | वध रूप                |       | २४२—२७१                  |

# चिन्तामणि

## भाव या मनोविकार

अनुभूति के द्वन्द्व ही से प्राणी के जीवन का आरम्भ होता है। उच प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृद्य में पहले सुख और दुःख की सामान्य अनुभूति भर के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरम्भ में इन्हीं दोनों के चिह्न हँसना और रोना देखे जाते हैं। पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं; विशेष-विशेष विषयों की ओर विशेष-विशेष रूपों में झान-पूर्वक उन्मुख नहीं होतीं।

नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुसूति के वे भिन्न-भिन्न योग संघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुःख की मूल अनुसूति ही विषय-भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, कोध, भय, करुणा, पृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करती है। जैसे, यदि शरीर में कहीं सूई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुःख होगा; पर यदि साथ ही यह ज्ञान हो जाय कि सूई चुभानेवाला कोई व्यक्ति है तो उस दुःख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्रिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे कोध कहते हैं। जिस

वच्चे को पहले अपने ही दुःख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्यकम अनुमान-द्वारा उसे और वालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुःख होने लगता है जिसे द्या या करणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश ने हो ऐसे कारण से पहुँचनेवाल भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होता है वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिये हाथ उठाएँ तो भी वह विचलित न होगा; क्योंकि वह यह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुःख होगा।

मनोविकारों या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुःख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय-बोध की विभिन्नता तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेकरूपता का विकास होता है। हानि या दुःख के कारण में हानि या दुःख पहुँचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमाराकाम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुःख कहते हैं: विल्क उसके योग से संघटित कोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। जब हमारी इन्द्रियाँ दूर से आती हुई क्लेश-कारिणी वातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अन्तःकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुःख मात्रसे नहीं चल सकता; विल्क भागने या बचने को प्रेरणा करनेवाले भय से चलता है। इसी प्रकार अच्छी लगनेवाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभृति होती है उसी तक प्रयत्नवान् प्राणी नहीं रह सकताः बिल्क उसकी प्राप्ति, रत्ता या संयोग की प्रेरणा करनेवाले लोभ या प्रेम के वशीभृत होता है।

अपने मूल रूपों में सुख <u>और द्वःख दो</u>नों की अनुभूतियाँ कुछ वँधी हुई शारीरिक कियाओं की ही भेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं। उनमें भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेकरूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे—दाँत निकालकर हसेंगे, कूटेंगे या सुख पहुँचानेवाली वस्तु से लगे रहेंगे; इसी प्रकार शुद्ध दुःख में हम ब्रहुत करेंगे—हाथ-पेर पटकेंगे रोएँगे, चिल्लाएँगे या दुःख पहुँचानेवाला वस्तु से हटेंगे। पर हम चाहे कितना ही डळ्ळल-कूटकर हसें, कितना ही हाथ-पेर पटककर रोएँ, इस हँसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुःख के अनिवार्थ लक्तण मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के विना कोई शारीरिक किया प्रयत्न नहीं कहला सकती।

रारीर-धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट ऋौर पूर्ण व्यञ्जना हो सकती है। उदाहरण के लिए कम्प लीजिए। कम्प शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, कोध से भी और प्रेम के वेग से भी। ऋतः जब तक भागना, छिपना या मारना-भपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा तब तक भय या कोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत छुछ शब्दों ने ले लिया है। मुँह से निकले हुए वचन ही ऋधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाऋों का पता देकर भावों की व्यञ्जना किया करते हैं! इसी से साहित्य-मीमांसकों ने ऋनुभाव के ऋंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है।

कोधी चाहे किसी की त्रोर भपटे, या न भपटे, उसका यह कहना ही कि 'मैं उसे पीस डालूँ गा' कोध की व्यञ्जना के लिए काकी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका यह कहना ही कि 'क्हीं वह वस्तु हुमें मिल जाती!' उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत हैं। वीररस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों-द्वारा होती है वेसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रख-चेत्र में उछलने-कूदन के वर्णन में नहीं। वात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयक्ष या व्यापार परिमित होते हैं। पर वार्णा के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेकरूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यञ्जित हो सकता है उतना अनुभाव कहलानेवाले व्यापारों-द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना-फोड़ना, मारना-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं; पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है। 'किसी को घूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना' नो मामूली बात है। यही बात सब भावों के सम्बन्ध में समिभए।

समस्त मानव जीवन के प्रवर्शक भाव या मनोविकार ही होते हैं।
मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के
कृप में पाए जाते हैं। शोल या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष
प्रकार के संघटन में ही सममना चाहिए। लोक-रच्चा और लोक-रच्चन
की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म-शासन,
राज-शासन, मत-शासन—सब में इनसे पूरा काम लिया गया है।
इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक-कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार
काम में लाए गए हैं उसी प्रकार किसी सम्प्रदाय या संस्था के संकु-

सब प्रकार के शासन में—चाहे धर्म-शासन हो, चाहे राज-शासन या सम्प्रदाय-शासन—मनुष्य-जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दण्ड का भय और अनुप्रह का लोभ दिखाते हुए राज-शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म-शासन और मत-शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्त्तन उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासकवर्ग अपनी रत्ता और स्वार्थ-सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं उसी प्रकार धर्म-प्रवर्त्तक और आचार्य अपने स्वरूप-वैचित्र्य की रत्ता और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासकवर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शान्ति के लिए भी डराते और लाकाते आए हैं। मत-प्रवर्तक अपने द्वेप और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कंपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्तक ने उसे

गुनाहों में दाखिल किया है। एक सम्प्रदाय को भस्म और रुद्राच धारण करते देख दूसरे सम्प्रदाय के प्रचारक ने उनके दर्शन तक में पाप लगाया है। भाव-चेत्र अत्यन्त पवित्र चेत्र है। उसे इस प्रकार गन्दा करना लोक के प्रति भारी अपराध सममना चाहिए।

शासन की पहुँच प्रवृत्ति ऋौर निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गीत नहीं होती। भीतरी या सची प्रवृत्ति-निवृत्तिं को जागरित रखनेवाली शक्ति कविता है जो धर्म-चेत्र में भक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के जिए प्रकृति के चेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर-सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के विना विश्व के साथ जीवन का प्रकृतं सामञ्जरय घटित नहीं हो सकता । जब मनुष्य के सुख श्रीर श्रानन्द का मेल शेप प्रकृति के मुख-सौन्दर्य के साथ हो जायगा, जब उसकी रचा का भाव तृरा:गुल्म, वृच्च-लता, पशु-पच्ची, कोट-पतंग सबकी रचा के भाव के साथ समन्वित हो जायगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जायगा ऋौर वह जगत का सज्जा प्रतिनिधि हो जायगा। काव्य-योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचाने के लिए हैं। सच्चे कवियों की वाणी बराबर यही पुकारती आ रही है--

> विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेसात फिरत तिन्हें खेसान फिरन देव —ठाडुर

#### उत्साह

दुःख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनन्द-वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत किठन स्थिति के निश्चय से विशेष रूप में दुखी और कभी-कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं) उत्साह में हम आनेवाली किठन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय-द्वारा प्रस्तुत कर्म-सुख की उमंग में अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ-साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साह-स्पूर्ण आनन्द की उमंग का नाम उत्साह है। कर्म-सौन्दर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं।

जिन कर्मी में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सबके प्रति उत्करठापूर्ण आनन्द उत्साह के अन्तर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य-मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्ध-वीर, दान-वोर, दया-वीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है,जिसमें आघात,पाड़ा क्या मृत्यु तक की परवा नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यन्त प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है,जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हें) केवल कुष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनन्दपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्करठा का योग चाहिए। विना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जायगा, पर उत्साह नहीं। इसी प्रकार चुपचाप

बिना हाथ-पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जायगी। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अन्तर्गत तभी ले सकत हैं जब कि साहसी या धीर उस काम को आनन्द के साथ करता चला जायगा जिसके कारण उसे इतने प्रहार सहने पड़ते हैं। सारांश यह कि आनन्दपूर्ण प्रयन्न या उसकी उत्करठा में ही उत्साह का दर्शन होता है; केवल कष्ट सहने के निश्चेष्ट साहस में नहीं वृति, और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है।

दान-वीर में अर्थ-त्याग का साहस अर्थान् उसके कारण होनेवाले कप्ट या कठिनता को सहने की त्तमता अन्तर्हित रहनी है। दानवीरता तभी कही जायगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कप्ट या कठिनता दिखाई देगी। इस कष्ट या कठिनता की मात्रा या सम्भावना जितनो ही अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊँची समभी जायगी। पर इस अर्थ-त्याग के साहस के साथ ही जब तक पूर्ण तत्परता और आनन्द के चिह्न न दिखाई पड़ेंगे तब तक उत्साह का स्वरूप न खड़ा होगा।

युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है और प्राण-हानि तक को संभावना रहती है। अनुसन्धान के लिए तृपार-मिण्डित अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुवदेश या सहारा के रेगिस्तान का सफर, कूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कर्म हैं। इनुमें जिस आनन्दपूण तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भो उत्साह ही है।

तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुए हैं वह भो उत्साह ही है।

मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटनेवाला प्राणी नहीं है।

मानसिक क्लेश की सम्भावना से भी बहुत से कर्मों की खोर प्रवृत्त होने
का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास,
निन्दा, ख्रपमान इत्यादि का भय रहता है उन्हें ख्रच्छी खीर कल्याणकारिणो सममते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्त

हानि देखते हुए भी कुछ प्रथात्रों का अनुसरण बड़े-बड़े सममदार तक इसी लिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जायँगे, लोगों में उनका वैसा आदर-सम्मान न रह जायगा । उसके लिए मान-लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान-अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निन्दा-स्तुति की कुछ भी परवा न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं वे एक और तो उत्साही और वीर कहन लाते हैं, दूसरी और भारी बेहया।

किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निन्दा-स्तुति, मान-अपमान आदि की कुछ परवान करते प्रचलित प्रथाओं का उल्लङ्खन करलेवाले वीर या उत्साही कहलाते हैं, यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल-कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की भूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं; उसकी ओर उनका ध्वाने लेश मात्र नहीं रहता। जिस पद्ध के बीच की सुख्याति का वे अधिक महत्त्व सममते हैं उसकी वाहवाही से उत्पन्न आनन्द की चाह में वे दूसरे पद्ध के बीच की निन्दा या अपमान की कुछ परवा नहीं करते। ऐसे ओछे लोगों के साहस या उत्साह की अपेद्धा उन लोगों का उत्साह या साहस—भाव की दृष्टि से—कहीं अधिक मूल्यवान है जो किसी प्राचीन प्रथा की—चाहे वह वास्तव में हानिकारिणी ही हो—उपयोगिता का सच्चा विश्वास रखते हुए प्रथा तोड़नेवालों का निन्दा, उपहास, अपमान आदि सहा करते हैं।

समाज-सुधार के वर्तमान आन्दोलनों के बीच जिस प्रकार सबी अनुभूति से प्रेरित उच्चाशय और गम्भीर पुरुष पाए जाते हैं उसी प्रकार तुच्छ मनोवृत्तियों-द्वारा प्रेरित साहसी और दयावन भी बहुत मिलत हैं। मैंने कई छिछोरों और लम्पटों को विधवाओं को दशा पर दया दिखाते हुए उनके पापाचार के बड़े लम्बे-चौड़े दास्तान हर दम सुनते सुनाते पाया है ऐसे लोग वास्तव में काम-कथा के रूप में ऐसे

वृत्तांतों का तन्मयता के साथ कथन और श्रवण करते हैं। इस ढाँचे के लोगों से सुधार के कार्य में कुछ सहायता पहुँचने के स्थान पर बाधा पहुँचने ही की सम्भावना रहती है। 'सुधार' के नाम पर साहित्य के चेत्र में भी ऐसे लोग गन्दगी फैलाते पाए जाते हैं।

उत्साह की पिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निरचय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतमा सुन्दर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वेसा रलाध्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरज्ञा, पर रज्ञा, देश रज्ञा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है उसके भीन्दर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुँच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुआं के शौर्य और साहस की कथाएँ भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं।

श्रव तक उत्साह का प्रधान रूप ही हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है। पर कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण श्रानंद देखा जाता है वह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कामों में साहस अपेक्तित नहीं हाता, पर थोड़ा-बहुत श्राराम, विश्राम, सुभीते इत्यादि का त्याग सबमें करना पड़ता है; श्रोर कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या दस-पाँच कदम चलना ही पड़ता है। जब तक श्रानंद का लगाव किसी किया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे 'उत्साह' की सज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिथ मित्र के स्थाने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों श्रानंदित होकर बैठे रह जाय या थोड़ा हस भी दे तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जायगा। हमारा उत्साह तभी कहा जायगा जब हम श्रपने मित्र का श्रागमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे श्रीर उसके ठहरने श्रादि के प्रबंध

में प्रसन्न-मुख इधर-उधर आते-जाते दिखाई देंगे। प्रयन्न और कुर्म संकल्प उत्साह नामक आनन्द के नित्य लज्ञण हैं।

प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ-साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ-पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करातो है। ऐसे उत्साहवाले वीर को कर्म-वीर कहना चाहिए या बुद्धि-वीर,—यह प्रश्न मुद्राराच्चस-नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाएक्य और राच्स के बीच जो चाटें चली हैं वे नीति की हैं—शस्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि-व्यपार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि-द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने को दशा में। हमारे देखने में तो उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है; अतः कर्म-वोर ही कहना ठीक है।

बुद्धि-बीर के हष्टांत कभी-कभी हमारे पुराने ढंग के शास्तार्थीं में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी परिडत से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी ज्ञानन्द के साथ सभा में ज्ञागे ज्ञाता है उस समय उसके बुद्धि-साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे, बुद्धि-वीर सममा ही जाता है (इस जमाने में बीरता का प्रसंग उठाकर बाग्वीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही सममी जायगी। ये <u>बाग्वीर ज्ञाज</u>-कल बड़ी-बड़ी सभात्रों के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचां तक में पाए जाते हैं ज्ञार काफी तादाद में।

थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि उत्साह में ध्यान किस पर रहता है—कर्म पर, उसके फल पर अथवा व्यक्ति या वस्तु पर। हमारे विचार में उत्साही वीर का ध्यान आदि से अन्त तक पूरी कर्म-श्रृङ्खला पर से होता हुआ उसकी सफलता रूपो समाप्ति तक फैला रहता है। इसी ध्यान से जो आनन्द की तरंगें उठती हैं वे ही सारे प्रयन्न को आनन्दमय कर देती हैं। युद्ध-वीर में

विजेतव्य जो आलम्बन कहा गया है उसका आभिप्राय यही है कि विजेतव्य कर्म-प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थित रहता है वह कर्म के स्वरूप का भी निर्धारण करता है। पर आनन्द और साहस के मिश्रित भाव का सीधा लगाव उसके साथ नहीं रहता। सच पृछिए तो वीर के उत्साह का विषय विजय-विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दान-वीर, द्या-वीर और धर्म-वीर पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। दान दया-वश, श्रद्धा-वश या कीर्ति-लोभ-वश दिया जाता है। यदि श्रद्धा-वश दान दिया जा रहा है तो दान-पात्र वास्तव में श्रद्धा का और यदि दया-वश दिया जा रहा है तो पीड़ित यथार्थ में दया का विषय या आलम्बन ठहरता है। अतः उस श्रद्धा या रया की प्रेरणा से जिस कठिन या दुस्साध्य कर्म की प्रवृत्ति होती है इसी की ओर उत्साही का साहसपूर्ण आनन्द उन्मुख कहा जा सकता है। अतः और रसों में आलम्बन का स्वरूप जैसा निर्दृष्ट रहता है वैसा वीररस में नहीं। बात यह है कि उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनन्द का मेल रहता है।

जिस व्यक्ति या वस्तु पर प्रभाव डालने कालए वारता दिखाई जाती है उसकी श्रोर उन्मुख कर्म होता है श्रोर कर्म की श्रोर उन्मुख उत्साह नामक भाव होता है। सारांश यह कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लाँघने के लए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं,—समुद्र लाँघने का विकट कर्म है। कर्म-भावना ही उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं।

किसी कर्म के सम्बन्ध में जहाँ आनन्दपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्सिह किह देते हैं। कर्म के अनुष्टान में जो आनन्द होता है उसका विधान तीन रूपों में दिखाई पड़ता है—

- १ कर्म-भावना से उत्पन्न,
- २. फल-भावना से उत्पन्न ऋौर
- ३. त्रागन्तुक,त्र्यर्थात् विषयान्तर से प्राप्त ।

इनमें कर्म-भावता-प्रसृत त्रानन्द को ही सच्चे वीरों का त्रानन्द सममना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्रायः बहुत ऋधिक रहा करता है ... सचा वीर जिस समय मैंदान में उतरता है उसी समय उसमें उतना त्रानन्द भरा रहता है जितना चौरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अन्तर होता ही नहीं या वहुत सिमटा हुआ होता है। इसी से कर्म की ओर वह उसी मोंक से लपकता है जिस मोंक से साधारण लोग फल की श्रोर लपका करते हैं। इसी कर्म-प्रवर्तक आनन्द की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है।

(फल की भावना से उत्पन्न आनन्द भी साधक कर्मी की और हर्ष और तत्परता के साथ प्रवृत्त करता है । पर फल का लोभ जहाँ प्रधान रहता है वहाँ कम-विपयक आनन्द उसी फल की भावना की तीव्रता और मन्द्रता पर अवलम्बित रहता है। उद्योग के प्रवाह के बीच जब-जब फल की भावना मन्द पड़ती है—उसकी आशा कुछ धुँधली पड़ जातो है, तब-तब आनन्द की उमंग गिर जाती है और उसी के साथ गद्योग में भी शिथिलता आ जाती है। पर कर्म-भावना-प्रधान उत्साह बराबर एकरस रहता है) फलासक उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है; पर कर्मासक उत्साही केवल कर्मानुष्टान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म-भावना-प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल-भावना-प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है।

उत्साह वास्तव में कर्म त्रोर फल को मिली-जुली त्रमुमूति है जिसकी प्रिरणा से तत्परता त्रातो है। यद फल दूर ही पर दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ ही उसका लेश मात्र भी कर्म या प्रयत्न के साथ साथ लगा न मालूम हो तो हमारे हाथ-पाँच कभी न उठे त्रोर उस फल के साथ हमारा संयोग ही न हो। इससे कर्म-श्रङ्खला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के त्रानन्द की भी कुछ त्रमुमूति होने लगती है। यदि हमें यह निश्चय हो जाय कि त्रमुक स्थानपर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति का दर्शन होगा तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी यात्रा भी अत्यन्त प्रिय हो जायगी। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक गित में प्रफुल्लता दिखाई देगी। यही प्रफुल्लता कठिन से कठिन कर्मों के साधन में भी देखी जाती हैं। वि कर्म भी प्रिय हो जाते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। जब तक फल तक पहुँचानेबाला कर्म-पथ अच्छा न लगेगा तब तक केवल फल का अच्छा लगना कुछ नहीं। फल की इच्छा मात्र हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जायगा वह अभावमय और आनन्दश्रुत्य होने के कारण निर्जीव-सा होगा।

कर्म-रुचि-शून्य प्रयत्न में कभी-कभी इतनी उतावली और त्राकु-लता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर क्रम का निर्वाह न कर सकने के कारण बीच ही में चूक जाता है ∮मान लीजिए कि एक ऊँचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियाँ दिखाई दीं और यह मालूम हुआ कि नीचे उत्तरने पर सोने का ढेर मिलेगा। यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण-राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा तथा उसका चित्त प्रफुल्ल श्रीर श्रंग सचेष्ट हो गए तो उसे एक-एक सीढ़ी स्वर्णमयी दिखाई देगी, एक-एक सीढ़ी उतरने में उसे त्यानन्द मिलता जायगा, एक-एक च्राण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ उस स्वर्णराशि तक तहुँचेगा । इस प्रकार उसके प्रयत्न-काल को भी फल-प्राप्ति-काल के अन्तर्गत ही सममना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्वल होगा और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जायगी, तो त्रभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे मट से नीचे पहुँच जायँ। उसे एक-एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और श्राश्चर्य नहीं कि वह या तो हारकर बैठ जाय या लड्खड़ाकर मुँह के बल गिर पड़े।

फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है, चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े खोर फल बहुत-सा मिल जाय। श्रोकृष्ण ने कर्म-मार्ग से फला-सिक्त की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया; पर उनके समभाने पर भी भारतवासी इस वासना से प्रस्त होकर कर्म से तो उदासीन हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गरमी। में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की खाशा करने लगे; चार खाने रोज का अनुष्ठान कराक व्यापार में लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन-धान्य की बृद्धि तथा और भी न जाने क्या-क्या चाहने लगे। खासि क प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती हैं किम सामने उपस्थित रहता है, इससे खासिक उसी में चाहिए; फल दूर रहता है, इससे उसकी खोर कर्म का लक्ष्य काफो हैं। जिस खानन्द से कर्म को उत्तेजना होती है और जो खानन्द कर्म करते समय तक बरावर चला चलता है उसी का नाम उत्साह है ।

**३**कर्म के मार्ग पर त्रानन्द-पूर्वक चलता हुआ ुउत्साही मनुष्य यदि अन्तिम फल तक न भा पहुँचे तो भी उसकी दशा कर्म न करनेवाले की अपेत्रा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी रहेगी; क्योंकि एक तो कर्म-काल में उसका जीवन बीता वह संतोप या त्रानन्द में बीता, उसके उपरान्त फल को ऋप्राप्ति पर भी उसे यह पञ्चतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना-बनाया पदार्थ नहीं होता । अनुकूल प्रयत्न-क्रम के अनुसार उसके एक-एक अंग की योजना होती है । बुद्धि-द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार-परम्परा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है। वह वैद्यों के यहाँ से जब तक ख्रीपध ला-लाकर रोगी को देता जाता है त्रीर इधर-उधर दोड़-धूप करता जाता है तब तक उसके चित्त में जो सन्तोष रहता है-प्रत्येक नए उपचार के साथ जो श्रानन्द का उन्मेप होता रहता है-वह उसे कदापि न प्राप्त होता, यदि वह रोता हुआ बैठा रहता। प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना ऋंश सन्तोष, ऋाशा ऋौर उत्साह में बीता, ऋप्रयन्न की दशा में उतना ही ऋंश केवल शोक ऋौर दुःख में कटता । इसके ऋतरिक्त रोगी के न ऋच्छे होने की दशा में भी वह ऋात्मग्लानि के उस कठोर दुःख से बचा रहेगा जो उस जीवन भर यह सोच-साच कर होता कि मैंने परा प्रयत्न नहीं किया।

्रंकर्म में आनन्द अनुभव करनेवालों ही का नाम कर्मएय हैं िधर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनन्द भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल-स्वरूप लगते हैं। श्रित्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है वही लोकोपकारी कर्म-वीर का सचा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जायः बल्कि उसी समय से थोड़ा-थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की और हाथ बढ़ाता है।

कभी-कभी आनन्द का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनन्द के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अप्रसर करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देख लोग कहते हैं कि वे काम बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूण हो जाती है तो जो काम उसके सामने आते हैं उन सबको वह बड़े हर्प और तत्परता के साथ करता है। उसके इस हर्प और तत्परता को भी लोग उत्साह ही कहते हैं √इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख-प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनन्द, फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न हो कर, उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हैं जिससे आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को तो उत्साह के साथ करते ही हैं, अन्य कार्यों में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा देते हैं ]

यह बात उत्साह ही में नहीं, अन्य मनोविकारों में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर कुद्ध बैठे हैं और इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधी तरह भी पूछता है तो भी हम उस पर भुँ मला उठते हैं। इस भुँ मलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है, न उद श्य। यह केवल कोध की स्थित के ज्याघात को रोकने की किया है, कोध की रत्ता का प्रयन्न है। इस भुँ मलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम कोध में हैं और कोध ही में रहना चाहते हैं। कोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी कोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्राप्त करते। इसी प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विपय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विपयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बात का बिचार करके सलाम-साधक लोग हाकिमों से मुलाक़ात करने के पहले अर्द-लियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं।

## श्रदा-मक्ति

किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण ब्ला शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धित हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं श्रिष्ट्या महत्त्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पृष्य-बुद्धि का सख्चार है। यदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सर्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी, वा बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनन्द का एक विषय हो जायगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवा-एँगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्द होंगे और अपनी पोषित आनन्द पद्धित में ज्याघात पहुँचने के कारण उसकी निन्दा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को ब्राञ्छित है। यही विश्व-कामना श्रद्धा की प्ररेणा का मूल हैं।

्रिप्रेम और श्रद्धा में अन्तर यह है कि श्रिम प्रिय के स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं — कभी-कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं; उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है । पर श्रद्धा ऐसी नहीं है (किसी की सुन्दर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के

लिए इतना हो वस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे; पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो **्री**श्रद्धा का\*व्यापा<u>र-स्थ</u>ल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त े प्रेम में वृन्त्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार । किसी मनुष्य से प्रेम रखनेवाले दो ही एक मिलेंगे । पर उस पर श्रद्धा रखनेवाले सैकड़ों हजारों लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं। भेच पूछिए तो इसी श्रद्धा के त्राश्रय से उन कर्मी के महत्त्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें <u>धर्म</u> कहते हैं ऋौर जिनसे मनुष्य-समाज की स्थिति है (कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं/) कर्म की चमता प्राप्त करने के लिए बार-बार कर्ता ही की खोर खाँख उठती है। कर्मी से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी उन कर्मी की च्रोर प्रेरित होते हैं 🛭 कर्ता अपने सत्कर्मद्वारा एक विस्तृत चेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आक-र्षण का एक शक्ति-केंद्र हो जाता है (जिस समाज में किसी ऐसे ज्योति-ष्मान् शक्ति-केंद्र का उदय होता है उस समाज में भिन्न-भिन्न हृदयों से ग्राम भावनाएँ मेघ-खरडों के समान उठकर तथा एक त्रोर त्रीर एक साथ अप्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर, इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है श्रीर मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुःख ऋौर क्लेश बह जाते हैं। )

हमारे अन्तः करण में प्रिय के आदर्श रूप का सङ्घटन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है) पर श्रद्ध य के आदर्श रूप का सङ्घटन उसके फैलाए हुए कर्म-तन्तु के उपादान से होता है। प्रिय का चिन्तन हम आँख मुँदे हुए, संसार को भुलाकर, करते हैं; पर श्रद्ध य का चिन्तन हम आँख खोले हुए, संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है (प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पन्न होते हैं। श्रद्धा में तीन श्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेन्नित है अमी और प्रिय के बीच कोई श्रौर वस्तु श्रनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु श्रौर श्रद्धे य के बीच कोई क्रुस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति किसी का कोई श्रानन्दान्तर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा (यदि किसी किव का काव्य बहुत श्रच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुन्दर जँचा श्रौर हमारे चित्त में उस किव या चित्रकार के प्रति एक सुहृद्-भाव उत्पन्न हुत्रा तो वह श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य वा चित्र-स्प मध्यस्थन्द्वारा प्राप्त हुत्रा है।

प्रम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। पर अद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी-कभी केवल एक साथ रहते-रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे वराबर साथ रहें; उनका साथ कभी न छूरे। प्रेमी प्रिय के सम्पूर्ण जीवन-कम के सतत साज्ञात्कार का अभिलापी होता है। वह उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते, चलते-फिरते हैं; पर सर्वका उठना-बैठना, चलना-फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। साराश यह कि श्रद्धा में हिए पहले कमीं पर से होती हुई श्रद्धे य तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कमीं आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति की कमीं-द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कमीं को व्यक्ति-द्वारा। एक में कमी प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति।

किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं: पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पोछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। यह बात हे कि प्रेम एक मात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता। है पिर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ सम्बन्ध व्यक्तिगत

रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई; क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनन्द या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है । जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर 'बाह बाह' करते जायेंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीभनेवाले या कद्रदान ही कहलाएँगेः पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समभा जायगा)। श्रद्धा-भाजन पर श्रद्धावान् अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता। पर प्रेमी प्रिय के हृद्य पर अपना अधिकार चाहता है।

अद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम अद्भेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। अद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समफते हैं जिसके किसी अंश पर—चाहे हम ब्युष्टि-रूप में उसके अन्तर्गत न भी हों—जान बूमकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला । श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मी के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव श्रेकेले हम पर नहीं, बल्कि सारे मनुष्य-समाज पर पड़ सकता है । श्रुद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और ऋत्याचार पर क्रीध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रक्खा है। अर्थह काम उसने इतना भारी सममा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बाँट दिया है, दो-चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रक्खा है। जिस समाज में सुदाचार पर श्रद्धा त्रीर त्र<u>त्याचार पर</u> कोध प्रकट कर<u>ने के लिए जित</u>ने ही अधिक लोग तत्पर पाए जायँगे उतना ही वह समाज जापत सम्भा जायगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समभ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि ऋौर लोग भी श्रद्धा रक्खें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और दस पाँच श्रादमी प्रेम रक्खें,-इसकी हमें परवा क्या इच्छा ही नहीं होती

क्योंकि इस प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं / श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सिम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं / जब तक सेम्सिट-रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता

त्रोर हमारे अन्तः करण में सामान्य आदर्शी की स्थापना नहीं होती तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बचों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है। पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। ऋपने साथ किए जानेवाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं —उस समय सीखते हैं जब वे ऋपने को किसी समुदाय का ऋंग समभने लगते हैं। ऋपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जानेवाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह अद्धा नहीं है अश्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की श्रोर होनी चाहिए, विशेष की त्रीर नहीं। त्रापने सम्बन्धी के प्रति किसी की कोई उपकार करते दल यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारा पापरुड है, हम भूठ-मूठ अपने को ऐसे उच भाव का धारण कर्ता प्रगट करते हैं। पर उसी सज्जन को दस-पाँच श्रीर ऐसे श्रादमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं स्रोर इस त्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की त्रोर हो जाय, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं ऋघिक कृतज्ञता या पुज्य-बुद्धि का उदय हो तो हम श्रद्धाल की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते. हैं । सामान्य रूप में हम किसो के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से सम्बद्ध करके करते हैं, ऋपने से या किसी विशेष प्राणी से सम्बद्ध करके नहीं । हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति हे जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है।

्श्रद्धा का मृल तत्त्व है दूसरे का महत्त्व-स्वीकार । अतः जिनकी स्वार्थ-बद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के आरण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है उनकी

इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों त्रीर त्रिभमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका त्रान्त:करण इतना संकुचित त्रीर मलीन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते।

स्थूल रूप से श्रद्धा वीन प्रकार की कही जा सकती है-

- १ प्रतिभा-सम्बन्धिनी,
- २ शील-सम्बन्धिनी श्रीर
- ३. साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनो ।

प्रतिभा से मेरा श्राभित्राय अन्तः करण की उस उद्गाविका किया से हैं जिसके द्वारा कला, विज्ञान श्रादि नाना चेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। यह प्रहण और धारणा-शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा इधर-उधर से प्राप्त ज्ञान (विद्वत्ता) सिक्चित किया जाता है। कला-सम्बन्धिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी-बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए, इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह चम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समभने के कारण इस किव या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है—हमारे कचि-संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला सम्बन्धिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन-समृह में हो जाय। पर इतना होने पर भी कला-सम्बन्धिनी कचि की विभिन्नता थोड़ी-बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु कचि का नाम लेकर ईर्ष्या या श्रहङ्कार के दोपारोपण से बच जाया करेंगे।

पर शील-सम्बन्धिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्त्या संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म ही से मनुष्य-समाज की स्थिति है; अतः उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का किच भेद, मत-भेद आदि नहीं। सदा-चारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ-त्याग करते देख हमारे मुँह से 'धन्य-धन्य' भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे, समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं लिकसी कर्म में प्रवृत्त होने के पहले यह स्वोकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा-द्धारा हम यह आनन्दपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक-अमुक दृष्टान्त धर्म के हैं, अतः श्रद्धा-धर्म की पहली सोदी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म-रूपी दूसरे सोपान पर हो जाय। ४

त्रव रह गई साधन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी श्रद्धा की बात । बहाँ पर साधन-सम्पन्नता का ठीक ठीक भाव समम लेना आवश्यक है। साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है; सदुपयोग भी हो सकता है सहपयोग भी हो सकता है किसी की पद्य रचने की अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिह्मा-द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहदय है तो बह अपनी इस सम्पन्नता का उपयोग मनोहर उन्नभाव-पूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है; यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण, भाव-शून्य गद्य को रीतिका, शिखरिणी आदि नाना छन्दों में परिणत करेगा या अपनी भदी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छन्दोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखनेवाले भी बहुत मिल जायँगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन-सम्पन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं।

देशी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत श्रादि में नियम-पालन के श्रभ्यास-द्वारा प्राप्त इस साधन-सम्प्रकता ही पर इधर बहुत दिनों से श्रधिक ध्यान दिया जाने लगा था श्रीर मानव-हृदय पर इन मनोहारिणी कलाश्रों के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमें बहुत खा काम गिचिपच किया हुआ दिखाई देगा, ऐसे महीन बेल-बूटों की भिन्न भिन्न पटरियाँ दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आँख को पास ले जाकर सटाए रफ्ष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सिम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने-वालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय (या अपव्य) का पूरा परिचय मिलता है; पर विचार और सहृदयता-पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। सममने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं है, दस-पाँच हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है।

चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधाकृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक-एक पत्ती श्रलग-श्रलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक-एक बूटी बड़ी सावधानी श्रोर मिहनत के साथ बनाई गई है। देखनेवाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब श्रोर राधाकृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पित्तयाँ गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है श्रोर कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाश्रों के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जायगी तो वह श्रभ्यास, श्रम श्रोर बारीकी श्रर्थात् साधन-सम्पन्नता के विचार से होगी,साध्य की पूर्णता श्रर्थात् कला के विचार से नहीं जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है।

संगीत के पेच-पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावन्त पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुँह फैलाता है और 'आ आ' करके विकल होता है उस समय बड़े-बड़े धीरों का धेर्य छूट जाता है-दिन-दिन भर चुपचाप बैठे रहनेवाले बड़े-बड़े आल-सियों का आसन डिक जाता है जो संगीत नाद की मधुर गति-द्वारा मन में माधुर्य का सब्चार करने के लिए था वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वरमाम की लम्बी-चोड़ी क्रवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अन्तः करण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खर-श्वान के गले से भी इस लम्बी क्रवायद को ठीक उतरते देख उनके

मुँह से 'वाह वाह' 'श्रोहो हो' निकालने लगा काज्य पर शब्दालङ्कार श्राद् का इतना बोम लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाश्रों के जितने श्रभ्यास गम्य श्रोर श्रम साध्य श्रंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए श्रोर जितने सहद्वयता से सम्बन्ध रखनेवाले थे उन पर ध्यान ही न रहा । यदि ये कलाएँ मूर्तिमान रूप धारण करके सामने श्रातीं तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फीलपाव! इनकी दशा सोने श्रोर रत्नों से जड़ी गुठली धार को तलवार की-सी हो गई।

किसी मनुष्य में बहुत ऋधिक शारीरिक बल देख उस पर जन-साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रो० राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे-मोटे सीकंड़ तोड़ते, छाती पर ४० मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते ऋौर गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारी-रिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है √ त्र्यब इस सम्पन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरूपयोग भी कर सकते हैं ऋौर ऋनुप-योग भी कर सकते हैं । वे इसके द्वारा किसी भारी सङ्कट से ऋपनी या दुसरे की रज्ञा भी कर सकते हैं त्र्यौर किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर इमारी श्रद्धा विना सदुपयोग या दुरुपयोग की सम्भावना की कल्पना किए शुद्ध साधन-सम्पन्नता ही पर होती है l केारे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन-सम्पन्नता ही के सम्बन्ध में होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती । विद्वत्ता । किसी विषय की बहुत-सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका सञ्चय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान् की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भण्डारी ऋौर उपयोग-कर्त्ता दोनों हो−ऋर्थात् वह उत्तम चिन्तक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस सिब्बत साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे र्याद विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है-यह शिक नहीं है तो वह अपनी सिख्चित जानकारी को कला-कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्त्वान्वेषकों के सामने

रख दे कि वे उससे श्रावश्यकतानुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में त्रा जायगी।

्रिभित्र-भित्र मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर ऋत्यन्त ऋधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरूपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकु श्रों के साहस और लम्पटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी-बहुत होती ही है। एक बात ऋौर है। यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यन्त अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की बुटियों पर ध्यान नहीं जाता श्रीर कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती हैं 🗸 कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय, मखप या सनकी है तो जो अत्यन्त काव्य-प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुर्गु स पूर्ण रूप् से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गु एवं को चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का श्रन्त:करसा एक है। उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकतीं। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धान्धता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धान्ध, समाज में उतना श्रनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना श्रपराधी नहीं ठहराया जा सकता, जितना मदान्ध, कोधान्ध या ईर्ष्यान्ध; पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते-बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर श्रीर शील-सम्बन्धिनी चेतना को बिलकुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुँच सकती है। द्वार्थियी कार्यका के अनिष्ट में ब्याज यदि किसी अपब्ययी और मद्यप कवि पर श्रत्यन्त श्रद्धालु होकर

यदि किसी अपव्ययी और मद्यप किव पर अत्यन्त श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा-बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है जो किवजी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहल-वान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा-पूरो खाने के लिए कुझ महीना बाँधता है तो उसके गुण्डेपन के कारण लोगों को पहुँची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग श्रवश्य पा सकता है जितना इन्द्रकृत हत्या की बँटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के श्रभाव के बल से यद्यपि इन दोनों श्रद्धालुश्रों पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता; पर समाज की टिप्ट में वे दान के पात्रतासम्बन्धी श्रविवेक के श्रभियोग से नहीं बच सकते।

श्रव यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला श्रीर साधन-सम्पत्ति—श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए श्रीर किसका पीछे। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि न-साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है; क्योंकि उसका सम्बन्ध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति-रत्ता से है। उसके श्रभाव में समाज या उस श्राधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाश्रों की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार श्रीर साधन-सम्पत्ति की प्रचुरता का विषरण श्रीर व्यवहार होता है।

दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यन्त वांछनीय वस्तु है; क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है—जीवन की कठिनता कम होती है। जिसपर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीथे और सुगम मार्ग बन्द हो जाते हैं—उसे या तो काँटों पर या ढाई कोस नो दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा सम्पादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंख-ड़ियाँ—आज-कल लाल बनात बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएँ सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर, चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ-साधन करना या अपनी तुच्छ मानिसक वृत्तियों को तृष्ठ करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए—इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्न लपेटे धर्म का डंका

पीटता दिखाई देता है, कोई देश-हितैषिता का लम्बा चोगा पहने देशो-द्धार की पुकार करता पाया जाता है।

मनुष्य किसी त्रोर तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है-मन से, वचन से ऋौर कर्म से। इनमें से मन तो देखने देखाने की चीज नहीं। वाणी ऋौर कार्य-प्रणाली की नकल की जाती है, ऋौर बड़ी सफ़ाई से की जाती है। हितोपदेश के गदहे ने तो बाघ की खाल ही त्रोढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरे की दूकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी वरतन का मोल-भाव कर रहे थे त्र्यौर कह रहे थे कि इतना नहीं — इतना लो तो लें। इतने ही में सौभाग्य-वश दूकानदारजी को ब्राह्मज्ञानियों के वाक्य याद त्र्या गए श्रौर उन्होंने चट कहा – ''माया छोड़ो श्रौर इसे ले लो ।'' सोचिए तो, काशी ऐसा पुरय त्रेत्र ! यहाँ न माया छोड़ी जायगी तो कहाँ स्रोड़ी जायगी। थोड़े दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रति-भाशाली लोग कुछ उम्रता ऋौर पागल-पन लिये होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लच्चणों की स्थापना के यन में लगे रहते हैं । सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं: पर पागलपन की नक़ल करना कुछ हँसी-खेल नहीं, भूल-चूक से कुछ समभदारी की बातें मुँह से निकल ही जाती हैं।

जैसे और सब विद्याओं की वेसी ही पर-श्रद्धाकर्पण की विद्या की भी आज-कल ख़ूब उन्नित हुई है। आरचर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दत्त समम्भना चाहिए। आज-कल सार्वजिनक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार-त्रत करते सुने जाते हैं। उपर कहा जा चुका है कि पर-श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है; अतः किसी कार्यसाधन के लिए जो लोग प्रयत्न-द्वारा दूसरों के हृद्य में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति-

कुशल, धूर्त या पाषरडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने उत्पर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का त्रानन्द मिलता है उसकी लत पड़ जाती 🎇 वे पर-श्रद्धा को मनो-रञ्जन या मानसिक भोग-विलास की एक सामग्री सममते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं श्रौर किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर-श्रद्धाभिलापियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गँजेड़ी ऋौर चरडूबाज त्रादि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे त्रपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-कभी बड़े-बड़े सार्वजनिक कार्य भी छेड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभीष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि ये उन कार्यों से ऋपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते; यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेत देखते हैं जिसमें समाज के साधुवाद की सम्भावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है ऋौर ये या तो गुप्त रूप से उसमें विन्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्त्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम ऋौर ऋाडम्बर बड़ा होता है। 🌽

उपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान् अपनी श्रद्धा-द्वारा श्रद्धे य में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान् श्रद्धे य को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है: पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं श्रिद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रक्खे हुए श्रद्धे य के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जब कि इस व्यापार-युग में ज्ञान बिकता है, न्याय विकता है, धर्म बिकता है—तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिकें। पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं

किए जा सकते। खैर, नक्तली सही। एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जायँ? अपनी भीकता या चापल्सी को हम 'श्रद्धा श्रद्धा' कहकर गलियों और संवाद-पत्रों में क्यों न पुकरें ? ऐसे भूठे श्रद्धावानों से घिरकर भूठे श्रद्धा-पात्र सच्चे श्रद्धा-पात्रों को क्यों न मात करे, जब कि आज कल भूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं ?

कला कराल या सदाचारी ऋपने चारों ऋोर प्रसन्नता देखना चाहता है; ऋतः ऋपनी श्रद्धा-द्वारा हम उसे ऋपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे ऋपनो सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार श्रपनी श्रद्धा-द्वारा हम भी समाज का मंगल-साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धे य पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे ऋधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना चाहता है तो वह हमारी श्रद्धा को ख़ुशामद समकता है और हमारा श्रपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा-द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म-भाव है—सान्विक त्राचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की चमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 'महाराज! मेरी यह अद्धास्वीकार हो'। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई त्रावश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा लिये अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सन्चा चित्र ऋोर चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज-द्वारा प्राप्तहै-इसका हक हमें क़ानूनन हासिल है पर वही यदि हम उस सुले-खक से प्रेम करने चलें, उसके साथ-साथ लगे फिरें ऋौर हर दम उसे घेरे रहें तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं; क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थ-वश प्रकट की तो किसी की उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेष-वश प्रकट की तो व्यर्थ का सन्ताप और दुःख फैल सकता है।

उत्पर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन हैं—शील, प्रतिभा श्रीर साधन-सम्पत्ति । शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रञ्जन, त्रौर साधन-सम्पत्ति से शील-साधन त्रौर प्रतिभा-विकास दोनों की सम्भावना है। श्रद्धे य समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है त्रौर समाज उसकी स्थिति त्रौर सुख का विधान करता है। समाज त्रपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे त्रापत्ति से बचाने के लिए भेजता है—कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धा वश जो दान दिया जाता है वह इसी प्रकार की भेंट है। सचा दान दो प्रकार काहोता है-एक वह जो श्रद्धा-वश दिया जाता है, दूसरा वह जो दया-वश दिया जाता है। परिडतों, विद्वानों श्रीर धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धा वश दिया जाता है; ऋघीं, लूलों श्रीर लँगड़ीं को जो दान दिया जाता है वह दया वश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है ऋौर दया असामर्थ्य के प्रति । जन-साधारण अपनी दया-द्वारा केवज ऋसामध्ये के उपस्थित परिणामों का, कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए, निवारण कर सकते हैं; अतः श्रद्धा-द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी-थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं जो ऋसामर्थ्य के कारणों के निराकरण से समर्थ होते हैं ।

श्रद्धा-वश दान में उपयोगिता का तत्त्व छिपा हुआ है। स्मितयों में श्रद्धा-वश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्रापात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्या-दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्म-वोरों को, मानव-ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्त्वान्वेषकों को जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख सम-भनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धा-वश देते हैं वह ठीक समाज के दुहस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस-रूप में उसका संचार अंग अंग

में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतीसार या संप्रहणीवाले को खिलाया हुआ अस । भारतवर्ष में अद्धा का सम्बन्ध दान के साथ इतना गहरा सममा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है; इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है; पंडों-पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि 'महाराज! इतनी ही श्रद्धा है' और पंडे-पुरोहितों के सम्बन्ध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्धान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विपयां के निश्चय में कभी-कभी बुद्धि की भी थोड़ा-बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा, इसका कारण घृणा के अन्तर्गत अच्छी तरह दिखाया गया है।

श्रुद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति हैं। जब पूज्यभाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा-भाजन के सामीण्य लाम की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साचात्कार की वासना हो, तब हृद्य में भिक्त का प्रादुर्भाव सम कना चाहिए। जब श्रद्धे य के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनन्द का अनुभव होने लगे—जब उससे सम्बन्ध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त वातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति-रस का सक्चार सममना चाहिए √ जब श्रद्धे य का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हँसना, बोलना, कोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समम लें कि हम उसके भक्त हो गए। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन-क्रम का थोड़ या बहुत और उसे अपित करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन-क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अपण करते हैं और कभी याच्चा करते हैं भारांश यह कि भक्ति-द्वारा हम भक्ति-भाजन से विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं —

उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति
श्रद्धा धारण करके हुम बहुत करेंगे समय समय पर, उसकी प्रशंसा
करेंगे, उसकी निन्दा करनेवालों से मगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार
लेकर उपस्थित होंगे; पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भिक्त हो जायगी
वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें। अपने साथ देख
सकता है— वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता
है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश
नवार्थ (परिवार वा शारीरिक मुख आदि) से विभक्त करके किसी के
आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मिनवेदन ।

महात्मात्रों के उत्पर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन-शक्ति-द्वारा उपार्जित कोई फल अपिंत कर सकते हैं; पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन ही के कुछ अश को अपित कर देते हैं। किसी वीर-त्रतो महात्मा पर वहुत श्रद्धालु होकर हम ऋार्थिक सहायता-द्वास उसके लिए कुछ सुबीता कर सकते हैं, श्रपने वचनों से उसे प्रसन्न त्रोर उत्साहित कर सकते हैं; पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएँगे, अपनी जानकारी त्रीर चतुराई को उसकी जानकारी त्रीर चतुराई बनाएँगे, वाग्मिता को उसकी बाम्मिता बनाएँगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता चनाएँगे; यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे श्रीर इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक मह त्त्व या प्रभाव को बढ़ाएँगे ऋौर उसके थोड़े-बहुत हम भी भाग ी होंगे । श्रद्धा-द्वारा हम दूसरे के महत्त्व के किसी खंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्त द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते है। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान् अन्य राम-भक्तों की भक्ति कं अधिकारी हए।

श्रद्धालु महत्त्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्त्व की त्र्योर अभुसर होता हैं ऐ श्रद्धालु त्र्यपने जीवन-क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ना है; पर भक्त उसकी काट-छाँट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारः दूसरों की भक्ति के अधिकारो होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण-साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविन्द्सिंह को यदि केवल दण्डवत् करनेवाले और गद्दो पर भेंट चढ़ानेवाले श्रद्धालु ही मिनते, दिन-रात साथ रहनेवाले—अपने सारे जीवन को अपित करनेवाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय-दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्त्व को, इसकी लोक-हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा-पीछा नहीं हो सकता। सामा-जिक महत्त्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण-विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिएडों का आर्विभाव नहीं हो सकता वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती।

भक्ति में किसी ऐसे सान्निध्य की प्रवृत्ति होती है जिस के द्वारा हमारी महत्त्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल नांच का सङ्कोच होता है। इस प्रकार का सामोध्य लाभ करके हम अपने उपर पहरा बिठा देते हैं — अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मी का प्रतिबिम्ब ठीक-ठीक 😉 ाई पड़ता है 🛚 जिसे अपनी वास्तविक जुद्रता का परिज्ञान अरुविकर होगा वह सा-पेक्तिकता के भय से ऐसे महत्त्वादर्श का सामीप्य कभी न चाहेगा, दूर-दूर भागा फिरेगा प्र'हमींहम' वाले 'तुम भी' नहीं सह सकते, 'तुम्हीं-तुम' की क्या बात है ? ऐसे लोग तो स्वयं श्रपने लिए भक्त ढ़ ँढ़ने निकलते हैं.√भक्ति के लिए दैन्य ऋर्थात् दूसरे के मह∓व के साथ ऋपने लघुत्व की भावना पहली बात है । इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे ऋौर दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्त्व के सतत साज्ञात्कार के लिए-अनेक रूपों में परिचय के लिए- उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रग करेंगे और अपने बहुत से किया-कलाप को अपने पूज्य प्रेम-पात्र के ऋधीन करके स्वयं महत्त्व के ऋभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जन- साधारण के लिए इस प्रकार के ऋाश्रय-द्वारा महत्त्व की प्राप्ति सुगम होती है √जो उच पथ पहले कष्टकर ऋौर श्रम-साध्य जान पड़ता है वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है ों

व्यक्ति-समंबन्ध-हीन सिद्धान्त-मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हों, पर प्रवर्त्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरञ्जनकारी तभी लगते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन-क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनन्त रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य-जाति ने जब से होश सँभाला, तब से वह इन अनन्त रूपों को महात्मात्रों के त्राचरणों तथा त्राख्यानों त्रौर चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकों में देखती चली ऋा रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्त्विक शील की स्रोर त्राप से त्राप त्राकर्षित होता है। शून्य सिद्धान्त-वाक्यों में कोई त्राकर्षणशक्ति या प्रवृत्तिकारिणी चमता नहीं होती। 'सदा सत्य बोलो', 'दूसरे की भलाई करो', 'चमा करना सीखो'-ऐसे-ऐसे सिद्धान्त-वाक्य किसी को बार-बार बकते सुन वैसा ही क्रोध त्राता है जैसा किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाय उससे चट कहना चाहिए-'बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बचों या कोल भीलों के पास जात्रो। ये बातें हम पहले से जानंत हैं। मानव जीवन के बीच हम इनके सौन्दर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखात्रो, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो।' गुण प्रत्यच नहीं होता, उसके त्राश्रय त्रीर परिणाम प्रत्यच होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करनेवाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही ऋनुभूति के विषय हैं। ऋनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन्की पहली किया है, संकल्प-विकल्प दूसरी । त्रातः सिद्धान्त-पथों के सम्बन्ध में जो त्रानन्दानुभव करने की बातें हैं—जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पिथकों में तथा उनके चारों खोर पाई जायँगी। सत्पथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं—या वे ही सत्पथ के दीपक हैं। सत्त्वीनमुख

प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीष्य-लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है।

सामीप्य से अभिप्राय केवल किसी के साथ-साथ लगा रहना नहीं है। अवण, कीर्तन और स्मरण त्रादि भी सामीप्य ही के विघान हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि होती है। रमरण-द्वारा हम अपने आराध्य को-उसके कर्म-चेत्र को अपने श्रंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म-चेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग भी तो आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं । हाँ, अव-श्य त्राते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है —इनके बीच उनका (इष्ट का) रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का । जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ-साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा ही में भोगकर चला जाता है तो वह ऋपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इसी से बहुत से प्राय-रिचत्तों के विधान में किये हुए पापों का सबके समत्त कथन आव-श्यक होता है ह

पाप का फल छिपानेवाला पाप छिपानेवाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही—संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्ता किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव

जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रँगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रज्ञा करनेवाली आत्मा का अभाव तथा विश्वादमा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है —

यहा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति, भारतः! श्रभ्युत्थानम्बर्भस्य तदात्मानं स्त्राम्यहम् ॥

यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल उत्पन्न करना और संसार के समस्न रखना, लोक-रस्ना का कार्य है। अपने उपर किए जानेवाले अत्याचार और अन्याय का फल इश्वर के उपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो: पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक-संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने उपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कुतन्नता है।

अब भगवद्गित को लीजिए। उपर जो कुछ कहा गया उससे स्पर हो गया होगा कि मनुष्य की भिक्त के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व-विधान का एक छुद्र चेतन अंश है। उसके धर्म, अधर्म, द्या, निष्ठरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से सम्बन्ध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। यह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि-स्थित और सुग्व-सन्तोप का प्रयन्न मात्र है। अपने कार्यचेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामञ्जस्य हूँ दता है तो नहीं पाता है—कहीं उसे 'जीवो जीवस्य जीवनम्' का सिद्धान्त चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भेंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य-समाज में भी जान-बूमकर क्यों न किया जाय, यह नहीं सोचता कि मनुष्य-जाति की स्थित इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की और कोई

भूमि उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समम अपने अन्तः करण का एक अंग ही खिएडत करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी भी एक आँख फोड़ने चलता है। कुछ दिनों पहले की सभ्यता मनुष्य-जीवन को देव तुल्य बनाने में थी; अब मर्कट-नुल्य और मत्स्य-तुल्य बनाने में समभी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जानेवाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त वृत्तियाँ बोभ मालूम होने लगी हैं तब और प्राणियों की अपेद्मा अपने अन्तः करण की पूर्णता का गर्व मनुष्य-जाति कब तक कर सकती है? उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के हास और स्तब्धता की वृद्धि के भयक्कर परिणाम का आभास योरप दे रहा है। अन्तः करण की जितनी वृत्तियाँ हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं—सब का उपयोग है। इनमें से किसी की शिक्त के कार्य में अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थित को जोखों में डालेगा।

मिट्टी के ढेले, गुलाब के पोधे, छत्ते और विल्ली की अपेन्ना मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समभता है—उस सर्वात्मा का अधिक अंश समभता है—विश्व-विधान जिसकी नित्य-किया है; अतः स्थिति-रन्ना-विधान की जो-जो बातें अपने में हैं उनका अभाव उससे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता है। दया, दान्निएय, प्रेम, कोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे ? अतः ज्ञान-न्त्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इन्द्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुँचती है, और कर्म-न्त्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह है। हम हैं, हम स एमते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें; ऐसी अवस्थ। में हम अपने स्थिति-रन्ना-सम्बन्धी भावों को परमावस्था पर पहुँचाकर ही उस परम-भावमय की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह अम उसी रूप का होगा जिस रूप में

उसका व्यवहार मनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है—जिस रूप में मनुष्य-जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपद् अस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से सम्पन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भिक्त से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। ये ही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है।

अपने व्यवहार-पथ में आश्रय-प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए इंश्रर की स्वानुरूप भावना ही संभव है। स्वानुभूति ही द्वारा वह उस परमानुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भर्ण हरि ने 'स्वानुभूत्येकमानाय' कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में अपनो इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाय ? कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते ? उनमें धर्म की श्रतिष्ठा नहीं है — अर्थान् वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं जिसमें समष्टिस्थित की रह्मा से सम्बन्ध रखनेवाले भावों का सख्चार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुक्कू र-समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि-रह्मा या धर्म की और प्रवृत्त करनेवाले द्या आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं हैं। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं। 'धर्मा रिह्मत रिह्मतः' की धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ धर्म-भाव है वहीं ईश्वर को भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समस्ती।

भक्ति का स्थान मानव हृद्य है—वहीं श्रद्धा श्रीर प्रेम के संयोग से उसका प्राहमीय होता है। श्रदा मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय उपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में श्रद्धान्त विशद रूप में देखकर ही उसका मन खिचता है श्रीर वह उस विशद-रूप-विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृद्य में जो सौन्दर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शिंक का भाव है उसे वह श्रद्धानत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है श्रीर ऐसे पूर्ण पुरुप

की भावना से उसका हृदय गद्गद हो जाता है ऋौर उसका धर्म पथ त्रानन्द से जगमगा उठता है। धर्म-क्षेत्र या व्यवहार-पथ में वह अपने मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम, कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ त्रीर त्रानन्दमयी वृत्तियाँ उनकी त्रीर दौड़ पड़ती हैं. उसके प्रेम, श्रद्धा त्रादि को बड़ा भारी त्रवलम्ब मिल जाता है, उसके सारं जीवन में एक ऋपूर्व माधुर्य और वल का सञ्जार हो जाता है । उनके सामीप्य का त्र्यानन्द लेने के लिए कभी वह उनके त्रालीकिक रूप-सौन्दर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल-लीला के चिन्तन सं विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म-बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर भुकाकर वन्द्रना करता है-यहाँ तक कि जब जी में त्राता है, प्रेम से भरा उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात त्रानन्द अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसा नाक से खाना और कान से सूँघेनों । हमारे यहाँ भक्ति-विधान के अन्तर्गत अवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वन्दन. दास्य, सख्य त्र्योर त्रात्मनिवेदन ये नो बाते ली गई हैं। जैसा कि उपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है, जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है अद्धावान श्रद्धे य पर त्रपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालन नहीं चाहता, पर भक्त दाविएय चाहता है।

रामलीला, कृष्णलीला ऋादि सामीप्य-र्मिद्ध ही के विधान हैं इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है—

> मानुष हों तो वही 'रसखः न' .
> बसों सँग गोकुल गाँव के स्वारन में जो पसु हों तो कहा बस मेरो, चरों मिलि नन्द के श्रेनु मम्सारन ॥

पाइन हों तो वही गिरिको, जो किए हरि छश्र पुरंदर-भारन। जौ खग हों तो बसेरो करों, मिलि कुल कर्लिदी कदंब के डारन।

रामलीला-द्वारा लोग वर्ष में एक बार ऋपने पूज्यदेव की ऋादर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर-दूर के गाँवों के लोग एक मैदान में त्राकर इकट्ठे होते हैं तथा एक त्रोर जटा-मुकुटधारी विजयी राम-लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी और तीरों संबिधा रावण का विशाल शरीर जलना देखते हैं उस समय वे धर्म के सीन्दर्य पर लुब्ध ऋौर ऋधर्म की घोरता पर जुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्णलीला में जीवन की प्रमुद्धता के साथ धर्म-रज्ञा के ऋलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन-धारण की अभिलाषा दूर्ना — चौगुनी हो जाती है। हिंदू-जाति इन्हीं की र्भाक्त के बल से इतनी प्रतिकृत अवस्थाओं के बीच अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बचाती चली आई है-इन्हीं की अद्भुत आकर्षण-शक्ति से वह इधर-उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आँसू वहाए छोड़ना हिन्दू-जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार त्रालग टीले पर खड़े होकर उपदेश देनेवाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक-एक अंग की मनोहरता दिखलानेवाले थे। मंगल के ऋवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। विमातात्रों की कुटिलता की, बड़ों के त्रादर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कप्ट की, घर की वन की, सम्पद की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है।

संसार से तटस्थ रहकर शान्ति-सुख पूर्वक लोक-व्यवहार-सम्बन्धी उपदेश देने वालों का उतना ऋधिक महत्त्व हिन्दू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्त्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गये हैं। अपने जीवन-द्वारा कर्म-सौन्दर्य संघटित करने वाले

ही अवतार कहे गये हैं। कर्म-सौन्दर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खिंचा पत्तड़ता है। जो कुछ हम करते हैं—खेलना, कृदना, हँसना, बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना—उन सबमें सौन्दर्य लाते हुए हम जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखानेवाले नहीं हैं, आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वह निस्सन्देह जड़ है।

सुनि सीतापति सीच सुभाउ।

मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ ॥

जो उनका नाम सुनकर पुलिकत होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ त्राशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर हैं, उनके लिए शुद्ध सात्त्विक जीवन का यही मार्ग है। विरोगों के सम्पूर्ण दमन की त्र्योद्धा रागों का परिष्कार ज़्यादा काम में त्र्यानेवाली बात है। जिनिलिप्त रहकर दूसरों का गला काटनेवालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक-कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं।

जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला चात्र-धर्म है। चात्र-धर्म के इसो व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण चित्रय हैं। चात्र-धर्म एकान्तिक नहीं है। उसका सम्बन्ध लोक रच्चा से हे। 'कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा' इससे बढ़कर सूठ बात शायद ही कोई और मिले। सूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौन्दर्य की योजना चात्र जीवन में जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। शिक्त के साथ चुमा, वैभव के साथ विनय, पर्किम के साथ रूप-माधुय, तेज के साथ कोमलता, सख-भोग के साथ पर-दुःख कात्रद्वम, प्रताप के साथ कठित अमें प्रथ का अवलम्बन इत्यादि कर्म-सौन्दर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष-योग और कहाँ घट सकते हैं? इसी से चात्र-

धर्म के सौन्दर्य में जो मधुर त्राकर्षण है, वह त्रधिक व्यापक, त्रधिक मर्म-स्पर्शी त्रौर त्र्यधिक स्पष्ट है। मनुष्य की सम्पूर्ण रागा-त्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने त्रौर विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है।

संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पार एड के अन्तर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक-रत्ता का मार्ग होगा—वही धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा। जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर द्या, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौन्दर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वांगपूर्ण लोक-धर्म का मार्ग होगा। ज्ञात्र-धर्म-पालन की आव-ध्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार-युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक करू पिशाच को हम उद्यत देख रहे हैं। सममाना-बुमाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रज्ञा इष्ट है, तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्ता होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा कोध कितना सुन्दर और अकोध कितना गहित होगा!

## करुगा

जब बच्चे को सम्बन्धझान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुःख के उस भेद की नोंव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। बचा पहले यह देखता है कि जैसे हम हैं वस ही ये छोर प्राणी भी हैं छौर बिना किसी विवेचन-क्रम के, स्वाभाविक प्रपृत्ति द्वारा, वह छपने छनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। किर काट्य-कारण-सम्बन्ध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुःख के कारण या काट्य को देखकर उनके दुःख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुःख अनुभव करता है। प्रायः देखा जाता है कि जब माँ भूठ-मूठ 'ऊँ ऊँ' करके रोने लगती है तब कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। इसी प्रकार जब उनके किसी भाई या वहिन को कोई मारने उठता है तब वे कुछ चञ्चल हो उठते हैं।

दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलटा कोध है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भुलाई का उद्योग किया जाता है। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भुलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भुलाई की उत्तेजना दुःख और आनन्द दोनों की श्रेणियों में रक्खी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनी-विकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना कर, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की भुलाई की उत्तेजना करता है। लोभ से, जिसे मैंने आनन्द की श्रेणी में रक्खा है, चाहे कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा, उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महमूद ने सोमनाथ को वोड़ा; पर भीतर से जो जवाहरात निकले

उनको खूब संभालकर रक्खा। नूरज<u>हाँ के रूप के लोभी जहाँ</u>गीर ने शेर ऋफग़न को मरवाया पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रक्खा।

उपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्यों ही समाज में प्रवेश करता है, उसके सुख और दुःख का बहुत सा अंश दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अवलिन्वत हो जाता है और उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के विस्तार के लिए अधिक चेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुःख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है। अब देखना यह है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जिनता ज्यापक है क्या उतना ही दूसरों के सुख से सुखी होने का भी। में सममता हूँ, नहीं। हम अज्ञात-कुल-शील मनुष्य के दुःख को देखकर भी दुखी होते हैं। किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बन्द नहीं रखते जब तक कि यह नमालूम हो जाय कि वह कौन है, कहाँ रहता है और केंसा है; यह और बात है कि यह जानकर कि जिसे पीड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी अपराध या अत्याचार किया है हमारी दया दूर या कम हो जाय। ऐसे अवसर पर हमारे ध्यान के सामने वह अपराध या अत्याचार आ जाता है और उस अपराधी या अत्याचारी का वर्ष मान क्लेश हमारे कोध की तुष्टि का साधक हो जाता है।

सारांश यह कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुःख के ऋति-रिक्त और किसी विशेषता की अपेन्ना नहीं। पर आनिन्दत हम एसे ही आदमी के सुख को देखकर होते हैं जो या तो हमारा सुहृद् या सन्बन्धी हो अथवा अत्यन्त सज्जन, शीलवान या चित्रवान होने के कारण समाज का मित्र या हितकारी हो। यों ही किसी अज्ञात व्यक्ति का लाभ या कल्याण सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के आनंद का उदय नहीं होता। इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी अपेन्ना परिमित है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देख कर जो आनन्द होता है उसका नतो कोई अलग नाम रक्खा गया है श्रोर न उसमें वेग या प्रेरणा होती है। पर दूसरों के दुःख के परिज्ञान सेजो दुःख होता है वह कुरुणा, दया श्रादि नामों से पुकारा जाता है श्रोर अपने कारण को दूर करने की उत्तोजना करता है।

जब कि अज्ञात व्यक्ति के दुःख पर दया बराबर उत्पन्न होती है तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुणों से हम अच्छी तरह परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालुम होता है उसके उतने हो दुःख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। किसो भोलो-भालो सुंदरी रमणों को, किसी सचरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी अपने भाई-बन्धु को दुःख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। करुणा की तीव्रता का सापेच्च विधान जीवननिर्वाह की सुगमता और कार्य-विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से सममना चाहिए।

मनुष्य की प्रकृति में शील श्रीर सात्विकता का श्रादि संस्थापक यही मनोविकार है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता श्रन्य प्राणियों के साथ उसके सम्बन्ध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में त्र्यपना निर्वाह करे तो उसका कोई कर्म्म सज्जनता या दुजनता की कोटि में न त्र्याएगा। उसके सब कम्म निर्लिप्त होंगे। संसार में प्रत्येक प्राणो के जावन का उद्देश्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सब के उद्देश्यों की एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापना और दुःख का निरा-करण हुआ। श्रतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्दर्य क साधन हो वे उत्ताम हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मी से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुःख की निवृत्ति हो वे ग्रुभ श्रीर सानिक हैं तथा जिस श्रन्तः करण-वृत्ति से इन कर्मी में प्रवृत्ति हो वह सात्त्विक है। कृपा या अनुप्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है; पर एक तो कृपा या अनुप्रह में आत्म-भाव छिपा रहता है और उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतीकार है। दूसरी बात यह कि नवीन सुख की योजना की श्रपेत्ता प्राप्त दुःख की निवृत्ति की श्रावश्यकता श्रत्यन अधिक है ।

दूसरे के उपस्थित दु:ख से उत्पन्न दु:ख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरे के सम्मान्य दु:ख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिमसे अकारण दूसरे को दु:ख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अन्तर्गत सममा जाता है। बोलचाल की भापा में तो 'शील' शब्द से चित्त की कोमलता या मुरोवत ही का भाव समभा जाता है, जैसे 'उनकी आँखों में शील नहीं है,' 'शील तोड़ना अच्छा नहीं'। दूसरों का दु:ख दूर करना और दूसरों को दु:ख न पहुँचाना इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोंपी हो सकता है, पर दु:शीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य भूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जँचती या वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है; इसलिए नहीं कि बड़ों का अकारण जी दुखे।

मरे विचार में तो 'सदा सत्य बोलना', 'बड़ों का कहना मानना' आदि निथम के अन्तर्गत हैं, शील या सद्भाव के अन्तर्गत नहीं। सूठ बोलने से बहुधा बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी अवस्था में सूठ बोला ही न जाय। पर मनोरञ्जन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सा सूठ बोला जाता है जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता। किसी-किसी अवस्था में तो धर्मप्रन्थों में सूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई है, विशेषतः जब इस नियममंग द्वारा अन्तः करण की किसी उच और उदार गृत्ति का साधन होता हो। यदि किसी के सूठ बोलने से कोई निरपराध और निः सहाय व्यक्ति अनुचित दण्ड से बच जाय तो ऐसा सूठ बोलना बुरा नहीं बतलाया गया है क्योंकि नियम शील या सद्वृत्ति का साधक है, समकच्च नहीं। मनोवेग-वर्जित सदाचार दम्भ या सूठी क्रवायट है।

मनुष्य के अन्तःकरण में सान्त्विकता की ज्योति जगानेवाली यही करुणा है। इसी से जैन और बौद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानत गई है और गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहा है—

## पर-उपकार सरिस न भलाई। पर-पोड़ा सम नहि भवमाई।।

यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि / श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्त्विक शील ही होता है । (ऋतः करुणा और सात्त्वि-कता का सम्बन्ध इस बात से छोर भी सिद्ध होता है कि किशी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करनेवाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी प्राणी में श्रीर किसी मनोबेग को देख श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। किसी को क्रोध, भय, ईप्यो, घुणा, त्रानन्द आदि करते देख लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने बाली प्राणियों की ऋादि ऋन्तःकरण-वृत्ति मन या मनोवेग हैं। ऋतः इन मनोवेगों में से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्त्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह भी ध्यान देने की है कि मनुष्य के त्राचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं; बुद्धि नहीं **।** बुद्धि दो वस्तुत्रों के रूपों को त्रालग-त्रालग दिखला देगी, यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुन कर कार्ज में प्रवृत्त हो। यदि विचार कर देखा जाय तो स्मृति, अनु-मान, बुद्धि त्रादि त्रन्तः करण की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायक हैं, वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूँढ़ती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को त्र्योर भावना को तीत्र करनेवाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है।

√(प्रिय के वियोग से जो दुःख होता है उसमें कभी-कभी द्या या करुणा का भी कुछ ऋंश मिला रहता है। ऊपर कहा जा चुका है कि करुणा का विपय दूसरे का दुःख है। ऋतः प्रिय के वियोग में इस विषय की भावना किस प्रकार होती है, यह देखना है। प्रत्यव निश्चय कराता है और परोत्त अनिश्चय में डालता है। प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निश्चय होता रहता है, वह उसके दूर होने से अनिश्चय में परिवर्त्तात हो जाता है। अतुः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख को निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। साधारण जनों का तो हमें दुःख असह्य होता है, पर प्रिय जनों के सुख का अनिश्चय ही। अनिश्चित बात पर सुखी या दुखी होना ज्ञान-वादियों के निकट अज्ञान है, इसी से इस प्रकार के दुःख या करुणा को किसी किसी प्रान्तिक भाषा में 'मोह' भी कहते हैं। सारांश यह कि प्रिय के वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। राम-जानकी के वन चले जाने पर कौशल्या उनके सुख के अनिश्चय पर इस प्रकार दुखी होती हैं—

> बन को निकरि गए दोउ माई। साबन गरजै, भादों बरसै, पवन चले पुरवाई।

कोन बिरिछ तर भीजत हुँ हैं राम खखन दोउ भाई।।

(-गीत)

प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में ऋौर भी कोई रख सकता है। श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए जहाँ सब प्रकार का सुख-वैभव था; पर यशोदा इसी सोच में मरती रहीं कि—

प्रात समय उठि माखन रोटी को बिन माँगे देहै ? को मेरे बालक कुँवर कान्द्र को छिन छिन श्रागो लेहै ? ऋौर उद्धव से कहती हैं—

> सँदेसो देवकी सों किहयो । हैं। तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥

उबटन, तेल श्रीर ताती जब देखत ही भिज जाते। जोइ जोइ माँगत सोह सोह देती कम कम करिके न्हाते।। तुम तो टेव जानतिहि हैं हो, तक मोहि कहि श्रावै श्राप्त उठत मेरे खाल जहैतहि माखन रोटी भावै।। श्रव यह सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच। श्रव मेरे श्रवकलड़ैते खालन हैं हैं करत सँकोच।।

वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का ऋिनश्चय ही नहीं कभी-कभी घोर ऋिनष्ट की ऋाशङ्का तक होती है, जैसे एक पित वियोगिनी स्त्री सन्देह करती है कि—

> नदी किनारे धुम्राँ उठत है, मैं जानूँ कछु होय । जिसके कारण मैं जली, वही न जलता होय ।।

शुद्ध वियोग का दुःख केवल प्रिय के ऋलग हो जाने की भावना से उत्पन्न चोभ या विषाद है जिसमें प्रिया के दुःख या कष्ट ऋादि की कोई भावना नहीं रहती।

जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रोति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होता है। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्ताव में किसी मनुष्य का संसार तो वे ही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अंग का खिएडत हो जाना है। किसी प्रिय या सुहुद् के चिरवियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या द्या का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या कुव्यवहार, तथा उसकी इच्छां-पूर्ति करने में अपनी बुदियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आतमा

को संतुष्ट करने की संभावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं।

√सामाजिक जीवन की स्थित और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार त्रावश्यक है। समाज-शास्त्र के पश्चिमी प्रंथकार कहा करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी-अपनी रचा के विचार से की जाती है; यदि ध्यान से देखा जाय तो कर्मचेत्र में परस्पर सहायता की सची उत्तोजना देनेवाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परि-गाम पर दृष्टि रखकर नहीं कि जाती, बल्कि मन की स्वतः प्रवृत्त करनेवाली प्रेरणा से की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रचा की भी संभावना है, इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक, विशेष कर सच्चे, सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है; वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुण्डे-मुण्डे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किस युग में और किस प्रकार मनुष्यों ने समाज-रचा के लिए एक दूसरे की सहायता करने की गोष्टी की होगी, यह समाज-शास्त्र के बहुत से बका लोग ही जानते होंगे चिद् परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पञ्चायत ही के कारण होती त्रोर यदि उसका उद्देश्य वहीं तक होता जहाँ तक समाज-शास्त्र के वका बतलाते हैं, तो हमारी दया मोटे, मुसरे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, त्रशक्त श्रोर त्रपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को उतना लाभ नहीं। पर इसका बिलकुल उलटा देखने में त्राता है। दुखी व्यक्ति जितना ही ऋधिक ऋसहाय और ऋसमर्थ होगा उतनी ही ऋधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। एक अनाथ अबला को मार खाते देख हमें जितनी करुणा होगी उतनी एक सिपाही या पहलवान को पिटते देख नहीं। इससे स्पष्ट है कि परस्पर साहाय्य के जो व्यापक

उद्देश्य हैं उनका धारण करनेवाला मनुष्य का छोटा सा ऋन्तःकरण नहीं, विश्वातमा है ।

दूसरों के, विशेषतः अपने परिचितों के, थोड़े क्लेश या शोक पर जो बेग-रहित दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। शिष्टाचार में इस शब्द का प्रयोग इतमा अधिक होने लगा है कि यह निकम्मा सा हो गया है। अब प्रायः इस शब्द से हृद्य का कोई सचा भाव नहीं समभा जाता है। सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ लोग यों ही भेजा करते हैं। यह छद्म-शिष्टता मनुष्य के व्यवहार-चेत्र से सचाई के अंश को कमशः चरती जा रही है।

करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती है अर्थान् जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करनेवाल पर भी करुणा नहीं करता—जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है—बिक कृतज्ञ होता अथवा श्रद्धा या प्रीति करता है। बहुत-सा औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखलाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करनेवाले युवकों के प्रेम में फँस गई हैं। कोमल भावों की योजना में दच्च बंगला के उपन्यास-लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित करते हैं।

मनुष्य के प्रत्यत्त ज्ञान में देश श्रीर काल की परिमित श्रत्यन्त संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय श्रीर जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय श्रीर उसी स्थान की श्रवस्था का श्रनुभव उसे होता है। पर-स्मृति, श्रनुमान या दूसरों से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लाँघता हुश्रा श्रपना देशकाल-सम्बन्धी विस्तार बढ़ाता है। प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी-कभी श्रावश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी-कभी इस विस्तार पर निर्भर रहती है। किसी मार खाते हुए श्रपराधी के विलाप पर हमें द्या श्राती है; पर जब हम सुनते हैं कि कई स्थानों पर कई बार वह बड़े-बड़े श्रपराध कर सुका है, इससे श्रागे भी ऐसे ही श्रत्याचार करेगा, तो हमें श्रपनी

द्या की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। उपर कहा जा चुका है कि
समृति और अनुमान आदि भावों या मनोविकारों के केवल सहायक
हैं अर्थान् प्रकारान्तर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वे
कभी तो आप से आप विषयों को मन के सामने लाते हैं; कभी किसी
विषय के सामने आने पर उससे सम्बन्ध (पूर्वापर वा कार्य कारणसम्बन्ध) रखनेवाले और बहुत से विषय उपस्थित करते हैं जो
कभी तो सब के सब एक ही भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्त
विषय से उत्पन्न भाव को तीन्न करते हैं, कभी भिन्न-भिन्न भावों के
विषय होकर प्रत्यन्न विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्त्तित या धीमा
करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग या भावों को मन्द या दूर
करनेवाली, स्मृति, अनुमान या बुद्धि आहि कोई दूसरी अन्तः करणवृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग ही है।

मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में, भावों की तत्परता मंं, है। नीतिज्ञों त्रौर धार्मिकों का मनोविकारों को दूर करने का उपदेश घोर पापएड है। इस विषय में किवयों का प्रयत ही सचा है जो मनोविकारों पर सान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सिष्ट के पदार्थी के साथ उनके उपयुक्त सम्बन्ध निर्वाह पर जोर देते हैं। यदि मनोवेग न हों तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि ऋदि के रहते भी मनुष्य बिलकुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता श्रीर जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने स्रोर अशक्त करने पर विवश होता है, इनका पूर्ण ऋोर सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। बन, नदी, पर्वत आदि को देख आनन्दित होने के लिए अब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है पर भूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुँह पर प्रशंसा करनी पड़ती है ।(जीवन-निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुःख की त्रोर ध्यान देने, उस पर दया करने और उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की

फुरसत नहीं । इस प्रकार मन्ष्य हृदय को द्वाकर केवल कृर आवश्यकता और कृतिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जड़ होता जाता है। उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पापएडी लोग मनोवेगों का सचा निर्वाह न देख, हताश हो मुँह वना बनाकर कहने लगे हैं—"करुणा छोड़ो, प्रम छोड़ो, आनन्द छोड़ो। बस हाथ-पैर हिलाओ, काम करो।"

यह ठीक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात; पर अनुसारी परिणाम के निरन्तर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यहि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने उत्पर ले ले तो पहले दो-चार बार उसे द्या उत्पन्न होगी; पर जब बार-बार द्या की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीर उसका द्या का अभ्यास कम होने लगेगा। यहाँ तक कि उसकी द्या की वृत्ति ही मारी जायगी।

बहुत से ऐसे अवसर आ पड़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। पर ऐसे अवसरों की संख्या का बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसारी परिण्णामों का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता है—१ आवश्यकता, २ नियम और ३ न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बुड्ढा और कार्य करने में अशक्त हो गया है जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर कोध तो आता है पर मातहत लोग आवश्यकता के वश उस कोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने देते। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रूपया देकर लोग कोई कार्य करने पाएँ तो जो ज्यक्ति रूपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह किसी ऐसे दीन अकिञ्चन को देख जिसके पास एक पैसा भी न होगा, दया तो करेगा पर नियम के वशीभूत हो उसे वह उस कार्य को करने से रोकेगा।

राजा हरिश्चन्द्र ने ऋपनी रानी शैव्या-से ऋपने ही मृत पुत्र के कफन का दुकड़ा फड़वा निमय का ऋद्भुत पालन किया था। पर यह समम रखना चाहिए कि यदि शैब्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्रो होती तो राजा हरिश्चन्द्र के उस नियम-पालन का उतना महत्त्व न दिखाई पड़ता; करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी त्रोर ऋधिक खींचती है। करुणा का विषय दूसरे का दुःख है; अपना दुःख नहीं। आत्मीय जनों की दुःख एक प्रकार से अपना ही दुःख है। इससे राजा हरिश्चन्द्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। न्याय ऋौर करुणा का विरोध प्रायः सुनने में ऋाता है। न्याय से ठीक प्रतीकार का भाव सममा जाता है। यदि किसी ने हमसे १०००) डधार लिये तो न्याय यह है कि वह हमें १०००) लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसकी दरह मिले। यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई ऋापत्ति पड़ी ऋौर उसकी दशा ऋत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता गिड़गिड़ाता और कान पकड़ता है तथा पूर्ण दरह की अवस्था में त्रपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध् करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुणा करने का सारा अधिकार विपत्ती अर्थात् जिसका रुपया चाहिए या जिसका ऋपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्क्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपनी कमाई के १०००) अलग किए, या अपराध द्वारा जो च्रति-प्रस्त हुन्त्रा, विश्वात्मा उसी के हाथ में कम्गणा ऐसी उच सद्वृत्ति के पालान का शुभ अवसर देती है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शान्ति पृथक रूप से कर सकता है, जैसे ऊपर लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया ऋगी को हजार पाँच सी ऋपने पास से दे दे या दिग्डत व्यक्ति तथा उसके परिवार की ऋौर प्रकार से सहायता कर दे। उसके लिए भी करुणा का द्वार खला है।

## लज्जा श्रोर ग्लानि

हम जिन लोगों के बीच रहते हैं अपने विषय में उनकी धारणा का जितना ही ऋधिक ध्यान रखते हैं उतना ही ऋघिक प्रतिबन्ध ऋपने <del>त्र्याचरण पर रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूर्खता या तुच्छता के प्रमा</del>ण पा चुके रहते हैं, उनके सामने हम उसी घड़ाके के साथ नहीं जाते जिस धड़ाके के साथ ऋौरों के सामने जाते हैं। यहीं तक नहीं, जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है उनके द्यागे भी कोई काम करते हुए यह सोचकर कुछ त्र्यागा-पीछा होता है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण उन्हें मिल न रहा हो । दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या ऋाशंका मात्र से वृत्तियों का जो सङ्कोच होता है-उनकी स्वच्छंदता के विघात का जो अनुभव होता है-उसे लजा कहते हैं। इस मनोवेग के मारे लोग सिर ऊँचा नहीं करते, मुँह नहीं दिखते, सामने नहीं त्राते, साफ-साफ कहते नहीं, श्रीर भी न जाने क्या-क्या नहीं करते। 'हम बुरे न समभे जायँ' यह स्थायी भावना जिसमें जितनी ही ऋधिक होगी, वह उतना ही लज्जाशील होगा । 'कोई बुरा कहे चाहे भला,' इसकी परवा न करके जो काम किया करते हैं वे ही निर्लज्ज कहलाते हैं।

जिस समाज में हम कोई बुराई करते हैं, जिस समाज में हम अपनी मूर्खता, घृष्टता आदि का प्रमाण दे चुके रहते हैं, उसके अंग होने का स्वत्व हम जता नहीं सकते, अतः उसके सामने अपनी सजीवता के लच्चणों को उपस्थित करते या रखते नहीं बनता—यह प्रकट करते नहीं बनता कि हम भी इस संसार में हैं। जिसके साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते ही हमारी क्या दशा होती है ? हमारी चेष्टाएँ मन्द

पड़ जाती है, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैं कि धरती फट जाती और हम उसमें समा जाते। सांरश यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य समेट लेते हैं:

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि लजा का कारण ऋपनी बुराई, ब्रुटि या दोप का हमारा ऋपना निश्चय नहीं; दूसरे के निश्चय का निश्चय या अनुमान है, जो हम बिना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल ऋपने ऋाचरण या परिस्थिति-विशेष पर दृष्टि रखकर ही कभी-कभी कर लिया करते हैं। हम अपने को दोपी समभें यह आवश्यक नहीं; दूसरा हमें दोषी या बुरा समभे यह भी त्रावश्यक नहीं; त्रावश्यक है हमारा यह समभना कि दूसरा हमें दोपी या बुरा समभता है या समभता होगा। जो त्र्याचरण लोगों को बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग घुणा किया करते हैं यदि हम सममते हैं कि लोगों के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस अवस्था में हम पड़ गए या वह बात हमसे बन पड़ी, तो हम लिज्जत होने के लिए इसका त्रासरा न देखेंगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई है वे निन्दा करें, उपहास करें या छि: छि: करें । वे निन्दा करें या न करें, उपहास करें, या न करें, घृ़णा प्रकट करें या न करें, पर हम सममते हैं कि मसाला उनके पास है वे उसका उपयोग करें करें, न करें। यह अवश्य है कि उपयोग होने पर हमारी लजा का वेग या भार बहुत बढ़ जाता है, पर कभी-कभी इसका उलटा भी होता है। जिसके साथ हमने कोई भारी बुराई की होती है वह यदि दस आदिमयों के सामने मिलने पर मौन रहे, हमारा गुणानुवाद करने लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या हमारा उपकार करने चले, तो शायद हम श्रपने डूबने के लिए चुल्लू भर पानी दूँढ़ने लगेंगे । वन से लौटने पर रामचन्द्रजी कैकेयी से मिले और " रामहिंमिलत केकेई हृद्य बहुत सकुचानि ।" पर जब लक्ष्मण "केकेई

कहँ पुनि पुनि मिले" तब तो वह लजा से धँस गई होगी। चित्रक्रूट में जब राम पहले केकेयी से मिले होंगे तब उसकी क्या दशा हुई होगी?

निन्दा का भय लजा नहीं है, भय ही है, श्रीर कई बातों का, जिसमें लजा भी एक है। हमें निन्दा का भय है, इसका मतलब है कि हमें उसके परिणामों का भय है—श्रपने कुढ़ने, दुखी होने, लजित होने, हानि सहने इत्यादि का भय है।

विशुद्ध लज्जा ऋपने विषय में दृसर को ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव करने से वृत्तियों में जो शेथिल्य आता है, उसे 'ग्लानि' कहते हैं। इसे ऋधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका ऋन्तः करण सत्त्वप्रधान होता है, जिनके संस्कार सान्त्रिक होते हैं, जिनके भाव कोमल श्रौर उदार होते हैं। जिनका हृदय कठोर होता है, जिनकी वृत्ति ऋर होती है, जो सिर से पैर तक स्वार्थ में निमन्न होते है, उन्हें सहने के लिए संसार में इतनी बाधाएँ, इतनी कठिनाइयाँ, इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से त्रोर इसकी भी न उतनी जरूरत रहती है, न जगह । मन में ग्लानि स्राने के लिए यह स्रावश्यक नहीं कि जो हमारी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि से परिचित हों, या परिचित समभे जाते हों, उनका सामना हो। हम अपना मुँह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, पर ग्लानि से नहीं । कोठरी में बन्द, चारपाई पर पड़े-पड़े, लिहाफ़ के नीचे भी लोग ग्लानि से गल सकते हैं। चित्रकट में भरत-राम के मिलाप के स्थान पर जब जनक के त्राने का समाचार पहुँचा तब "सुनत जनक-त्रागमन सब हरखेउ त्र्यवध-समाज।" पर ''गरइ गलानि कुटिल कैकेई।"

ग्लानि में ऋपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता ऋदि के ऋनुभव से जो सन्ताप होता है वह ऋकेले में भी होता है ऋोर दस ऋदिमयों के सामने प्रकट भी किया जाता है। ग्लानि ऋन्तःकरण की शुद्धि का एक विधान है इससे उसके उद्गार में ऋपने दोष, ऋपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग दु:ख से या मुख से कथन भी करते हैं—उसमें दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती। अपने दोष का अनुभव, अपने अप-राध का स्वीकार, आन्तरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे मुधार का द्वार है। 'हम बुरे हैं' जब तक हम यह न समभेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकते। 'हम बुरे हैं' दूसरों के कान में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है।

दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, यह सममकर हम लिजित होते हैं अतः औरों को भच्छी न लगनेवाली अपनी वातों को केवल उनकी दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लिजित होते हैं, न निर्लज कहलाते हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाते हैं। पर अज्ञान, चाहे अपना हो चाहे पराया, सब दिन रचा नहीं कर सकता। बिलपशु होकर ही हम उसके आश्रय में पलते हैं। जीवन के किसी अंग की यदि वह रचा करता है तो सर्वांगभच्चण के लिए। अज्ञान अन्धकार स्वरूप है। दीया बुमाकर भागनेवाला यदि सममता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समम रखना चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकता है।

कोई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं यह जानकर अपने को, और प्रकट होने पर अच्छे न लगेंगे यह सममकर उस बात को, थोड़े बहुत यन्न से उनके दृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते हैं, यही नहीं, अपने व्यवधान-कौशल पर विश्वास कर सदा बचते चले जाने की आशा तक—चाहे वह भूठी ही क्यों न हो—कर सकते हैं, तब हमारा केवल यह जानना या सममना सदा सुधार की इच्छा ही उत्पन्न करेगा, कैसे कहा जा सकता है ? दूसरों का भय हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं, पर अपने से नहीं। जब अपने को हम अच्छे न लगने लगेंगे तब सिवा इसके कि हम अच्छे हों या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का

त्रौर कोई उपाय न रहेगा। पर जिनके ऋन्तः करण में ऋच्छे संस्कारों का बीज रहता है ग्लानि उन्हीं को होती है।

संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचानेबाले तीन मनो-विकार हैं—सान्विक वृत्तिवालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्तिवालों के लिए लजा और तामसी वृत्तिवालों के लिए भय। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती वे लोकलजा से, जिनमें लोकलजा का लेश नहीं रहता वे भय से, बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं । प्रायः कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लजा के मारे नहीं करते । पर लजा का च्यनुभव एक प्रकार के दुःख का ही अनुभव है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म न करने पर भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हें यह दुःख होता है; क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखते ही क्यों ? सच पूछिए तो उन्हें उस दुःख की त्राशङ्का मात्र रहती है जो लोगों के धिकार, बुरी धारणा त्रादि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की त्र्याशङ्का रहती है, इस बात का डर रहता है कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब वे कुकर्म की त्रोर इतने अप्रसर हो चुके रहेंगे कि यह समक सकें कि लोगों के मन में बुरी धरणा हो गई होगी। उस समय उनका पैर आगे नहीं बढेगा।

श्राशङ्का श्रानिश्चयात्मक वृत्ति है, इससे लजा की ही हो सकती है जिसका सम्बन्ध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की श्राशङ्का नहीं हो सकती। क्योंकि उसका सम्बन्ध श्रपने से कहीं बाहर की बुरी धारणा से तो होता नहीं, श्रपनी ही बुरी धारणा से होता है जिसमें श्रानिश्चय का भाव नहीं रह सकता। जिससे बुरी की जितनी ही श्रिषक सम्भावना होती है उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय किया जाता है। जिन्हें श्रपने किए पर ग्लानि हो सकती है उनके लिए उतने पहले से प्रतिबन्ध की श्रावश्यकता नहीं होती जितने पहले से उनके लिए होती है जो केवल यही सममकर दुखी होते हैं कि 'लोग हमें बुरा सममते हैं'; यह सममकर नहीं कि 'हम बुरे हैं।' जो निपट

निर्लं ज होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवा नहीं करते जब तक उससे किसी उन्न फल की त्राशङ्का नहीं होती, उनके कर्म प्रायः इतने बुरे, इतने त्रसहा हुत्रा करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समम- कर ही नहीं रह जाते, छि: छि: करके ही सन्तोप नहीं कर लेते; मरस्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशङ्क ।

मनुष्य लोक-बद्ध प्राणी है इससे वह अपने को उनके कर्मी के गुण-दोष का भी भागी समफता है जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, जिनके साथ में वह देखा जाता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गु ए और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी दस आदिमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमार सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और प्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लजा आती है। मैंने कुत्ते के कई शोक्रीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शरमाते देखा है। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं उसके साथ यदि हम कभी देवमन्दिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर भुका लेते हैं या बगलें भाँकते हैं। बात यह है कि जिसके साथ हम देखे जाते हैं उसका हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है, दूसरों को इसके अनुमान की पूरी स्वच्छन्दता रहती है, उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तल्काल बाँध नहीं सकते।

किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आजाता है तो हमें लजा होती है—चाहे ऐसा हमारी जानकारी में हुआ हो, चाहे अनजान में। यदि बिना हमें जताए हमारे पत्त में कोई कुचक रचा जाय तो उसका वृत्तान्त फैलने पर हमें लजा क्या ग्लानि तक हो सकती है। लजा का होना तो ठीक है क्योंकि वह दूसरों की धारणा के कारण होती है; अपनी धारणा के कारण नहीं। पर ग्लानि कैसे होती है, 'हम बुरे या तुच्छ हैं' यह धारणा कहाँ से आती है, यही देखना है। अपमान होने पर यदि कोध के लिए स्थान हुआ

तो क्रोध का, नहीं तो अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रहता है उसका हास, किसी कुचक के साथ अपना नाम मात्र का सम्बन्ध समम्कर भी, हम समभे विना नहीं रह सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि इस हास का न हम समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं, न क्रोध द्वारा प्रतीकार, तो सिवा इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें, और कर ही क्या सकते हैं १ भरत को इसी इशा में पाकर राम ने उन्हें सममाय। था कि—

तात जाय जिन करहु गलानी । ईस ध्रधीन जीव-गति जानी ॥ तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे । पुन्यसलोक तात तर तोरे ॥ उर ध्रानत तुम पर दुटिकाई । जाइ लोक परलोक नसाई ॥

जिसने इतनी बुराई की वह मेरी माता है, इस भावना से जो बजा भरत को थी उसे दूर करने के लिए ही यह आगे का वचन है—

दोप देहिं जननिह जह तेई। जिन गुरु-साधु-सभा नहिं सेई॥

इस प्रकार दोप देनेवालों में दोषोद्भावना द्वारा अनिधकार का आरोप करके माता के दोष का परिहार किया गया है।

उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म के किसी कडुए फल पर। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, जिसे सहकर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्रायः नहीं रहते। जिन्हें अपने किसी कर्म की बुराई का ध्यान आपसे आप नहीं होता उन्हें ध्यान कराने काश्रम उसकी बुराई का विशेष अनुभव करनेवाले, अपनी बुराई का सब ध्यान, अपने हाथ का सब धन्धा, छोड़कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उनकी बुराई का जो फल पैदा किया जाता है उसकी विरसता श्रोर कटुता कभी कभी श्रत्यन्त ग्लानिकारिणी होता है। पर त्राँख ख़ुलने पर जो त्राँख खोलनेवालों को ही देख सकें, उनकी त्राँख की दुरुस्ती में बहुत कसर सममनी चाहिए। श्रपमान या हानि की जो ग्लानि उस अपमान या हानि ही तक ध्यान को ले जाय--उसके कारण तक न बढ़ाए-वह बुराई के मार्ग पर चल चुकनेवालों का थोड़ी देर के लिए पैर थाम या बल तोड़ सकती है, पर उनका मुँह दूसरी त्रोर मोड़ नहीं सकती। अपमान का जो दुःख केवल इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि 'हा ! हमारी यह गति हुई !' उससे अपमान करनेवालों का काम तो हो जाता है पर दुःख करनेवालों का कोई मतलब नहीं निकलता। जो ग्लानि हमसे यह कहलाए कि 'यदि हमने ऐसा न किया होता तो हमारी यह गति क्यों होती ?' वही पश्चात्ताप की ग्लानि है, जिससे हमारा हृदय पिघलकर किसी नए साँचे में ढ़लने के योग्य हो सकता है। अतः कोई ऐसी बुराई करके जिससे चार त्रादमियों को कष्ट पहुँचा हो, हम यह सममने में कि 'हमने बुरा किया' जितनी ही जल्दी करते हैं उतने ही मजे में रहते हैं क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि जिन्हें कष्ट पहुँचा रहता है वे हमारी इस समभ का पता पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी किसी बुराई को वन्ध्या मानकर मन का खटका छुड़ानेवाले घोखा खाते हैं ।

अपमान से जो ग्लानि होती है वह दो भावों के आधार पर— हम ऐसे तुच्छ हैं' और 'हम ऐसे बुरे हैं।' इन दोनों भावों को कभी-कभी लोग बड़ी फुरती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव अधिकांश में अपनी असामर्थ्य और दूसरे की सामर्थ्य का भाव है। हम इतने असमर्थ हैं कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं, इस भाव से निर्दात्त तो लोग चट अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर— अपमान करनेवाले का अपमान करके—कर लेते हैं। रहा अपने दोप या बुराई का भाव; उससे छुटकारा लोग दोप देनेवालों में दोप ह इकर कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य और दूसरे के दोष की भावना मन में भरकर वे अपनी तुच्छता और बुराई के अनुभव के लिए कोई कोना खाली ही नहीं छोड़ते। ऐसे लोग चाहे लाख बुराई करें, एक की दस सुनाने को सदा तैयार रहते हैं। अपने का ऐसा ही कल्पित करके तुलसीदास जी कहते हैं—

> जानत हू निज पाप जलिध जिय, जल-सीकर सम सुनत लरीं । रज सम पर-श्रवगुन सुमेऽ करि, गुन गिरि सम रज ते निदरीं ।।

श्रकारण श्रपमान पर जो ग्लानि होती है वह श्रपनी तुच्छता, श्रपनी सामर्थ्य-हीनता पर ही होती है। लोक-मर्यादा की दृष्टि से हमको इतनी सामर्थ्य का सम्पादन करना चाहिए कि दूसरे श्रकारण हमारा श्रपमान करने का साहस न कर सकें। समाज में रहकर मान-मर्यादा का भाव हम छोड़ नहीं सकते। श्रतः इस सामर्थ्य का श्रभाव हमें खटक सकता हैं, उसकी हमें ग्लानि हो सकती है। जो संसार-त्यागी या श्रात्म-त्यागी हैं उनका विगतमान होना तो बहुत ठीक है, पर लोक-व्यवहार की दृष्टि से श्रानिष्ट से बचने बचाने के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टों का हाथ थामें श्रीर धृष्टों का मुँह—उनकी वन्दना करके हम पार नहीं पा सकते। इधर हम हाथ जोड़ेंगे, उधर वे हाथ छोंड़ेंगे। श्रसामर्थ्य हमें चमा या सहनशीलता का श्रेय भी पूरा-पूरा नहीं पान्न करने देगी।

मान लीजिए कि एक स्रोर से हमारे गुरुजी स्रौर दूसरी स्रोर से एक द्रण्डधारी दुष्ट, दोनों स्राते दिखाई पड़े। ऐसी स्रवस्था में पहले हमें उस दुष्ट का सत्कार करके तब गुरुजी को द्रण्डवत करना चाहिए। पहले उस दुष्ट द्वारा होनेवाले स्रिनष्ट का निवारण कर्त्ताच्य है, फिर उस स्रानन्द का स्रजुभव जो गुरुजी के चरणस्पर्श से होगा। यदि हम पहले गुरुजी को साष्टाँग द्रण्डवन् करने लगेंगे तो बहुत सम्भव है कि वह दुष्ट हमारे स्रंगों को फिर उठने लायक ही न रखे। यदि हममें सामर्थ्य नहीं है तो हमें विना गुरुजी को प्रणाम

दण्डवत् किए ही भागना पड़ेगा जिसकी शायद हमें बहुत दिनों तक ग्लानि रहे ।

लज्जा का एक हलका रूप सङ्कोच है जो किसी काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरा होने के साथ ही उसका अवसर निकल जाता है, फिर तो लजा ही लजा हाथ रह जाती है। सामान्य स सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है। लोग ऋपना रूपया मॉगने में सङ्कोच करते हैं, साफ-साफ बात कहने में सङ्कोच करते हैं, उठने-बेठने में सङ्कोच करते हैं, लेटने में सङ्कोच करते हैं, खाने-पीने में सङ्कोच करते हैं, यहाँ तक कि एक सभा के सहायक मंत्री हैं जो कार्य-विवरण पढ़ने में सङ्कोच करते हैं। सारांश यह कि एक बेवक़्क़ी करने मं लोग सङ्कोच नहीं करते और सब बातों में करते हैं। इससे उतना हर्ज भी नहीं क्योंकि विना बेवकुक हुए बेवकुकी का बुरा लोग प्रायः नहीं मानते। इतनी कियात्रों को प्रतिबन्धक होने के कारण सङ्कोच शील का एक प्रधान ऋंग, सदाचार का एक सहज साधक ऋौर शिष्टा-चार का एकमात्र त्राधार है। जिसमें शील-सङ्कोच नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं। बाहरी प्रतिबन्धों से ही हमारा पूरा शासन नहीं हो सकता-उन सब बातों की रुकावट नहीं हो सकती जिन्हें हमें न करना चाहिए। प्रतिबन्ध हमारे अन्तःकरण में होना चाहिए। यह श्राभ्यन्तर प्रतिबन्ध दो प्रकार का हो सकता है-एक विवेचनात्मक जो प्रयत्नसाध्य होता है, दूसरा मनःप्रवृत्त्यात्मक जो स्वभावन होता है। बुद्धि द्वारा-प्रवृत्ति जबरदस्ती रोकी जाती है, पर लजा, सङ्कोच ऋादि की अवस्था में प्राप्त होकर प्रवर्त्ताक मन आपसे आप रुकता है—चेष्टाएं त्र्याप से त्र्याप शिथिल पड़ती हैं। यही रुकावट सची है। मन की जो वृत्ति बड़ों की बात का उत्तर देने से रोकती है, बार बार किसी से कुछ माँगने से रोकती है, किसी पर किसी प्रकार का भार डालने से रोकती है, उसके न रहने से भलमनसाहत भला कहाँ रहेगी ? यदि सब की धड़क एकबारगी खुल जाय तो एक ऋोर छोटे मुँहों से बड़ी बड़ी बातें निकलने लगें, चार दिन के मेहमान तरह-तरह की फरमाइशें करने लगें,

उँगली का सहारा पानेवाले बाँह पकड़कर खींचने लगें; दूसरी ऋोर बड़ों का बहुत कुछ बड़प्पन निकल जाय, गहरे-गहरे साथी बहरे हो जायँ या सूखा जवाब देने लगें, जो हाथ सहारा देने के लिए बढ़ते हैं वे ढकेलने के लिए बढ़ने लगें — फिर तो भलमनसाहत का भार उठाने वाले इतने कम रह जायें कि वे उसे लेकर चल ही न सकें।

संकोच इस बात के ध्यान या त्राशङ्का से होता है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह किसी को ऋप्रिय या बेढंगा तो न लगेगा, उससे हमारी दःशीलता या घटता तो न प्रकट होगी। इस बात का जिन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता उनका दस आदिमयों का साथ नहीं निभ सकता और जिन्हें अत्यन्त अधिक ध्यान रहता है उनके भी कामों में वाधा पड़ती है। मनोभावों की परस्पर अनुकूल स्थिति होने से ही संसार के व्यवहार चलते हैं। यदि एक इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके न, बुरी न लगे और दूसरा उसकी हानि, कठिनाई आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखता है तो यह स्थिति व्यवहार-बाधक है। ऐसी स्थिति में भी सङ्कोच करनेवालों के काम देर से निकलते हैं या निकलते ही नहीं। पर इससे यह न सम-मना चाहिए कि जितने 'अपने संकोची स्वभाव' की शिकायत के वहाने अपनी तारीफ किया करते हैं वे सब अपनी भलमनसाहत से दुःख भोगा करते हैं। ऐसे लोगों में संकोच का तो नाम मात्र न समफना चाहिए। जिन्हें यह कहने में संकोच नहीं कि हम बड़े संकोची हैं' उनमें संकोच कहाँ ? उन्हें यह कहते देर नहीं कि 'अमुक बड़ा निर्लज्ज है, बड़ा दुष्ट है।'

लजा या संकोच यदि बहुत अधिक होता है तो उसे छुड़ाने की फिक्र की जाती है क्योंकि उससे कभी-कभी आवश्यकता से आधिक कष्ट उठाना पड़ता है तथा व्यहार तो व्यहार शिष्टाचार तक का निर्वाह कठिन हो जाता है। सुख से रहने का सीधा रास्ता बतलाने-वालों ने तो 'आहार और व्यवहार में' लजाका एकदम त्याग ही विधेय ठहराया है। पर मुक्ते तो यहाँ यह देखना है कि बात-बात में लजा करनेवालों की मनोवृत्ति कैसी होती है, उनके चित्त में समाई क्या

रहती है। कोई किया या व्यापार किसी को बुरा, बेढंगा या अशिय न लगे यह ध्यान तो निर्दिष्ट और स्पष्ट होने के कारण ऊद्घ विशिष्ट व्यापारों का ही अवरोध करता है क्योंकि जो-जो काम लोगों को बुरे बेढंगे या अशिय लगा करते हैं उनकी एक छोटी या बड़ी सूची सबके अनुभव में रहती है। पर जो यही अनिश्चित भावना रखकर संकुचित होते हैं कि कोई बात 'लोगों को न जाने केसी लगे,' उन्हें न जाने कितनी बातों में संकोच या लजा हुआ करती है। उन्हें बात-बात में खटका होता है कि उनका बेठना न जाने केसा मालूम होता हो, बोलना न जाने केसा मलूम होता हो, हाथ-पेर हिलाना न जाने केसा मालूम होता हो, यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना—ने केसा मालूम होता हो, यहाँ तक कि उनके ऐसे आदमी का होना—ने केसे हैं चाहे वे कुछ भी न जानते हों—न जाने केसा मालूम होता हो। न जाने केसे लगने का डर उन्हें लोगों के लगाव से दूर-दूर रखता है। यह आशंका इतनी अव्यक्त होती है, लजा और इसके बीच का अन्तर इतना चिएक होता है, कि साधारणतः इसका लजा से अलग अनुभव नहीं होता।

कुछ लोगों के मुँह से लजा या संकोच के मारे आदर-सन्कार के आवश्यक वचन मुँह से नहीं निकलते, बहुत से लड़कों को प्रणाम करने में लजा मालूम होती है। ऐसी लजा किसी काम की नहीं समभी जाती। बच्चों की अपनी तुच्छता, वुराई का चेढंगेपन की भावना बहुत कम होती है। वे अपनी कियाओं में स्वभावतः स्वच्छन्द होते हैं। पर विशेष स्थित में पड़कर वे तइने भीरु और लजालु हो जाते हैं कि नए आदमियों के सामने नहीं आतं, लाख पूछने पर कोई बात मुँह से नहीं निकालते। ऐसी दशा अधिकतर उन बच्चों की हो जाती है जो बात-बात पर, उठते-बैठते, हिलते डालत डांटे, धिकारे या चिढ़ाए जाते हैं। लोग अकसर प्यार से बच्चों को किसी भई, बेढंगे या बुरे आदमी का ध्यान कराकर उन्हें चिढ़ाते हैं कि 'तुम वही हो'। इस प्रकार उन्हें सहमने, संकोच करने, लजित होने आदि का अभ्यास कराया जाता है जो बढ़ते-बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है।

अपनी तृटि, वेहंगेपन, घृष्टता इत्यादि का परिचय दूसरों को—विशेपताः पुरुषों को—न मिले, इसका ध्यान स्त्रियों में बहुत अधिक और स्वाभाविक होता है, इसी से उनमें लड़ जा अधिक देखी जाती है। वे सदा से पुरुषों के आश्रय में रहती आई हैं इससे 'हम घृष्ट या अपिय न लगें', इसकी आशङ्का उनमें चिरस्थायिनी होकर लड़ जो के रूप में हो गई है। बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं—विशेपतः वड़े घरों की—जिनकी काम-धंय कें रूप में भी लोगों के सामने हाथ-पेर हिलाने की धड़क नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लड़ जा-शील होना ठीक ही है। लाग लड़ जा को स्त्रियों का भूषण कह-कहक उनमें घृष्टता के दूपण से वचने का ध्यान और भी पक्का करते रहे। धीरे-धीरे उनके रूप-रंग के समान उनकी लड़ भी पुरुषों के आनन्द और बिलास की एक समान्नी हुई। रस-कोविद लोग मुम्धा और मध्या की लड़ जा का वर्णन कान में डालकर रसिकों को आनन्द से उन्मत्त करने लगे।

## लोभ ऋोर श्रीत

किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सान्निध्य या रचा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। इसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं, ऋपनी वस्तु का लोभ करके लोग उस देना या नष्ट होने देना नहीं चाहते। प्राप्य या प्राप्त सुख के अभाव या अभाव-कल्पना के बिना लोभ की अभि-व्यक्ति नहीं होती । **ऋतः इसके सुखात्मक ऋोर**्दुःखात्मक दोनों पत्त हैं। जब लोभ ऋप्राप्त के लिए होता है तब तो दुःख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के सम्बन्ध में दुःख का ऋंग निहित रहता है ऋौर ऋभाव के निश्चय या त्राशङ्का मात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका त्रभाव न हो । पर त्रभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। हम बैठ-बैठ किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं और उस आनन्द के अभाव से जो दुःख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इसी बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है; तब हम उससे कुछ व्यत्र होकर कहते हैं <sup>3</sup>त्रभी रहने दो ।' इसके पहले कोरे त्रानन्द**़के त्रभाव** में इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई न जाय।

विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्त्विक रूप श्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है; पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ वह 'रुचि' या 'प्रोति' का पद प्राप्त करता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है खोर प्रम विशेषोन्मुख। कहीं कोई खच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना बोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी ही अच्छी-अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम हैं। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुन्दर देखा और लुभा गए; उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुन्दर देखा तो उस पर लुभा गए। जब तक प्रवृत्ति का यह च्यभिचार रहेगा, तब तक हम रूपलोभी ही माने जायँगे। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जायगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जायगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंग। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है तो लोभ और किसी प्राणी वा मनुष्य के प्रति होती है तो प्रीति कहलाती है।

लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनन्द का अनुभव होना। अतः वह आनन्द स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी वस्तु का देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी आभिच्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनन्द मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ किया। जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा अर्थात् जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्टन होने देने की, इच्छा प्रकट होगी तभी हमारा लोभ लोंगों पर खुलेगा। इच्छा लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि 'वह उसे चाहता है।'

भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है पर चौंबेजी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अत हम कह सकते हैं कि चोंबेजी को मिष्टान्न से अधिक रुचि है। यह अभि-रुचि भी लोभ की चेष्टाएँ उत्पन्न करती है। इन्द्रियों के विषय-भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। कमल

का फूल और रमणी का सुन्दर मुख अच्छा लगता है, वीए! की तान श्रीर अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही श्रीर केसर की गन्ध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुवा अच्छा लगता है, मुलायम गहा अच्छा लगता है। ये सब बस्तुएँ तो आप आनन्द देती हैं इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सोधी-सादी त्रीर स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सव वस्तुत्रों को प्राप्ति सुलभ होती है उसमें चाहे त्रानन्द देनेवाली स्वतः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपये के रूप, रस, गन्ध त्रादि में कोई त्राकर्षण नहीं होता पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूटते हैं उस वेग से भौरे कमल पर ऋौर कौए मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि 'लोभी' शब्द से साधारणतः रुपये-पैसे का लोभी, धन का लोभी, समभा जाता है। एक धातुखएड के गर्भ में कतने प्रकार के सुख ऋौर त्रानन्द्र मनुष्य समभता है। पर यह समभ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी त्रोर हमारा ध्यान त्रब प्रायः नहीं रहता। धन-संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं। वे बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट के निवारण के लिए थोड़ा सा भी धन ऋलग करना नहीं चाहते। उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है।

स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है—

१ प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा।

२ दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा।

प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है—

१ इतने सम्पर्क को इच्छा जितना और किसी का न हो।

२ इतने सम्पर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हों।

इनमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्रायः विरोधप्रस्त होती है इससे उस पर समाज का ध्यान ऋधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अज्छी लगती है; लगा करे, दूसरों को इससे क्या १पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा जिनमें से कुछ हाथ थामनेवाले और मुँह लटकानेवाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायँगे। दूसरों के लोभ की निन्दा जैसी अच्छी लोभी कर सकते हैं वैसी और लोग नहीं। माँगने पर न पाने वाले और न देनेवाल दोनों इसमें प्रकृत होते हैं। एक कहता है 'वह बड़ा लोभी हैं; देता नहीं' दूसरा कहता है 'वह बड़ा लोभी है; बराबर माँगा करता है।' रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा, कहते हैं—

रिहमन वे नर मिर चुके जो कहुँ माँगन जाहिं। उनते पहिलो वे मुल् जिन मुख निकसत 'नाहिं'।।

ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के सम्बन्ध में एक त्रोर तो प्राप्त करने त्रौर दूसरी त्रोर दूर न करने की इच्छा बिम्ब-प्रति-विम्ब रूप से दो व्यक्तियों में होती है। इसके त्रातिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई तो भी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश यह कि दोनों त्रावस्थात्रों में लोभ का लक्ष्य एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं।

प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोपता और निर्दापता लाभ के विषय पर भी निर्भर रहती हैं। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं— सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएँ सुलभ होती हैं, सब को भाता है, सब उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन पर प्रायः मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब-जामुन या विशेष वूटी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, तो उसके इस लोभ पर बहुत कम लोगों

का ध्यान जायगा ऋोर जिनका ध्यान जायगा भी उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय-हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वह बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है जहाँ एक दूसरे की गति-विधि का निरीच्या और अवरोध बड़ी कड़ी नजर और पूरो मुस्तेदी से होता है।

यदि मनुष्य-समाज में सब के लोभ के लक्ष्य भिन्न-भिन्न होते तो लोभ को बुरा कहनेवाले कहीं न मिलते। यदि एक साथ रहनेवाले दस आदिमियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ई'ट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चादी, कोई ताँबा खौर इन वस्तुख्रों में से किसी को शेप सब वस्तुख्रों को प्राप्त कराने की कृतिम शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचता खौर दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंताप है, उसकी भी एक सीमा हो जाती—कोई कितनी गायें रखता, कितने घोड़े वाँधता, कहा तक सोना चाँदी इकट्ठी करता। पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुख्रों में सब आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कराने का कृतिम गुण आरोपित किया जिसमें मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा खौर प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सब की टकटकी टके की खोर लग गई।

लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आँखों में खटकने-वाले लोभ की यृद्धि हुई। जब एक ही को चहानेवाले बहुत से हो गए तब एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसन्द करते ? लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गये धीरे-धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, की जाती थीं वे भी रुपये-पैसे की दृष्टि से होने लगीं। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। पैसे से राजसम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया है बड़े-बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में कीस देकर अपने मुक़दमे दाखिलकर सकते हैं और महगे वकील-बेरिस्टर करके बिंद्या खासा निर्णय करा सकते हैं, अत्यन्त भीरु और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य-धर्म, वीरधर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टकाधर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्यक्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना बिस्तृत कर देने से, ब्राह्मणधर्म और क्षात्रधर्म का लोप हो गया; केवल विणिष्धर्म रह गया।

च्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े-बड़ं राज्य माल की बिकी के लिए लड़नेवाले सौदागर हो गए। जिस समय स्नात्रधर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी-कभी विजय-कीर्ति को कामना से डंके की चोट चढ़ाई करता था। अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचापदवे पाँव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। इसी से भिन्न-भिन्न राज्यों की परस्पर सम्बन्ध-समस्या इतनी जटिल हो गई है। कोई-कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मढ़ने की फिक्न में दिन-र त मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख-शांति न होगी। दूर वह अवश्य होगा। सात्रधर्म की संसार में एक वार फिर प्रतिष्ठा होगी, चोरी का बदला डकेती से लिया जायगा।

सामन्य-विषयगत प्रतिपेधात्मक लोभ में भी लोभदृष्टि जितनी हा संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएँ आती हैं, उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन को सब को चाह होती है अतः उस बहुत चाहनेवाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका दोष कम और मिठाइयों में से यदि केवल गुलाबजामुन की अधिक चाह रहे तो और भी कम क्या कुछ भी न सममा जायगा। इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है वहाँ यदि कोई एक किसी को बहुत पसन्द आ जाय और वह उसे लेना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वसिष्ठ की गाय

बहुत पसंद ऋ।ई ऋौर वे उसके बदले में बहुत सी गायें देने के लिए तैयार हो गए पर विसष्ठ ने ऋपनी गाय नहीं दी । इसके लिए लड़-भिड़कर भी न बसिष्ठ लोभी कहलाए, न विश्वामित्र । इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू परिश्चन्द्र का एक ऋलबम बहुत पसंद त्र्याया था । ये लोभ के विशेष विषय के उदाहर**ण हैं । इनके** प्रति जो लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनसे स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की **अच्छी चीज देखदे ही जिनके मुँह में पानी आ जाता है, वे बराबर** खरी-खोटी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का विवारण भी होता है जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष-विषय-गत लोभ यदि बहुत प्रवल ऋौर सच्चा हुऋा तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष ऋौर निर्दिष्ट वस्तु से है ऋतः उसके ऋतिरिक्त ऋन्य ऋनेक वस्तुऋों का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए ऋपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग त्रानन्य और सच्चे लोभ की पहचान है।

यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिपेधात्मक इच्छावाले लोभ की बात हुई जिसका प्रायः विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के सम्बन्ध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुँचता है उसी को पहले एक—प्रायः जिसे बाधा या कष्ट होता है— बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा इसी प्रकार बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह कि जो लोभ दूसरे की सुखशांनि या स्वच्छंदता का बाधक होता है, अधिकतर वही निंद्य सममा जाता है। उपवन की शोभा सबको लुभाती है। यदि कोई नित्य किसी के बग़ी में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है? यदि हम किसी वस्तु पर लुभ। कर उससे उतना ही सम्पर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आँखों में नहीं

खटक सफता। बग़ीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग देख सकते है, पर उसमें के फल नहीं खा सकते। जहाँ देखने का भी दाम लगता है या कुछ आदमियों का देखना बिना बन्द किए देखा नहीं जा सकता, वहाँ दृष्टि सम्पर्क को इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहाँ एक की इच्छा दृसरे की इच्छा का बाधक न होकर साधक होती है वहाँ एक ही वस्तु का लोभ रखनेवाले बहुत-से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। लुटेरे वा डाकू इसी प्रकार दलबद्ध होकर काम करते हैं।

किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है ऋौर वह हानि ऋौर कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश-प्रेम यदि वास्तव में अन्तःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अति-रिक्त और कुछ नहीं है। इस लीभ के लक्त्सणों सेशून्य देश-प्रेम कोरी वकवाद या फैशन के लिए गड़ा हुआ शब्द है। यदि किसो को अपने देश से प्रेम है ते। उसे अपने देश के मनुष्य,पश्च,पत्नी,लता,गुल्म,पेड़, पत्तो, वन, पर्वत, नदी, निर्फार सबसे प्रेम होगाः सबको वह चाहभरी हृष्टि से देखेगा, सबको सुध करके वह विदेश में त्राँस बहाएगा। जे। यह भी नहीं जानते कि कीयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नहीं देखते कि स्त्राम प्रणयसौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जे। यह भी नहीं फाँकते कि किसानों के फोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, व यदि दस बने-ठने मित्रों के वीच प्रत्येक भारतवासी की स्रोसत त्रामदनी का परता बता कर देश-प्रेम का दावा करें, तो उनसे पृछ**ना** चाहिए कि, "भाइयो ! बिना परिचय का यह प्रेम कैसा ? जिनके सुख दुःख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम सुखी देखा चाहते हो, यह समभते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर वैठे-बैठे, पड़े-पड़े, या खड़े-खड़े, तुम विलयाती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करेा, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटा।" प्रेम हिसाब-किताब की बात नहीं है। हिसाब-किताब करनेवाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करनेवाले नहीं। हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित-चिन्तन और हित-साधन को प्रवृत्ति इस ज्ञान सं भिन्न है। वह मन के वेग पर निर्भर है, उसका सम्बन्ध लोभ या प्रेम से है जिसके विना आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता। जिसे बज की भूमि से प्रेम होगा वह इस प्रकार कहेगा—

> नैतन सों रसखान जबै ब्रज के बन बाग तिड़ाग निहारों। केतिक ये कलाधीत के धाम करील के कुंजन उपर वारों॥

रसखान तो किसी की "लक्कटी अह कामरिया" पर तीनों पुरों का राजसिंहासन तक त्यागने को तैयार थे पर देशप्रेम की दुर्हाई देनेवालों में से कितने अपने किसी थके-माँदे भाई के फटे पुराने कपड़ों ख्रीर धूल-भरे पैरों पर रीमकर, या कम से कम न खीमकर, बिना मन मैंला किए कमरे की कर्श भी मैली होने देंगे ? मोटे आद्मियों ! तुम जरा-सा दुबले हो जाते—अपने अँदेशे से ही सही—तो न जाने कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता।

श्रव पृछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है उनमें यह किसी प्रकार हो भी सकता है ? हाँ, हो सकता है—परिचय से, सान्निध्य से। जिस प्रकार लोभ से सान्निध्य की इच्छा उत्पन्न होती है उसी प्रकार सान्निध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर श्राँखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है, सारांश यह कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राम हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह श्राता है उसे छोड़ते हुए उसे दुःख होता है। पशु श्रीर बालक भी जिनके साथ श्रिधक रहते हैं उनसे परच जाते हैं। यह 'परचना' परिचय से निकला है। परिचय प्रेम का प्रवर्त्ता है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के

स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आँखें

खोलकर देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले भाड़ियों के बीच से कैसे वह रहे हैं, टेसू के फुलों से वनस्थली कैसी लाल हो रही है, चौपायों के भुँड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गाँव भाँक रहे हैं। उनमें घुसो, देखो तो क्या हो रहा है। जो मिलें उनसे दो-दो बातें करो; उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी-स्राध घड़ी बैठ जास्रो स्रोर सममो कि ये सब हमारे हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आँखों में समा जायगा, तुम उसके र्श्रंग-प्रत्यंग से परिचित हो जास्रोगे, तब तुम्हारे स्त्रन्तःकरण में इस इच्छा का उद्य होगा कि वह हमसे कभी न स्तूटे, वह सदा हरा-भरा त्रोर फला-फूला रहे, उसके धन-धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहें। यह तो वर्त्तामान प्रेमसूत्र हुआ। ऋतीत को श्रोर भी दृष्टि फेलात्रो । राम, कृष्ण, भीम, त्राजु न, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि का स्मरण करो जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जायँ। इनके नाते भी यह भूमि च्रीर इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे। पर त्राजकल-इस प्रकार का परिचय बाबुत्रों की लजा का एक विषय हो रहा है। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या वनने में ऋपनी बड़ी शान सममते हैं। मैं ऋपने एक लखनवी दोस्त के साथ साँची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुन्दर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से हैं। संयोग से उन दिनों पुरातत्त्व-विभाग का कैंप पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप नहीं देख सके। सबेरे देखने का विचार करके नीचे उतर रहेथे। वसन्त का समय था। रात हो बिचार करके नीचे उतर रहे थे। वसन्त का समय था। महुए चारों त्रोर टपक रहे थे। मेरे मुँह से निकला—"महुत्रों की कैसी मीठी महक त्रा रही है"। इसपर लखनवी महाशय ने मुमे रोककर कहा "यहाँ महुए सहुए का नाम न लीजिए, लोग देहाती समक्तेंगे।" में चुप हो गया; समक गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बहा लगता है।

श्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति-भेद से प्रिय वस्तु के सम्बन्ध में इच्छा दो प्रकार की होती है — प्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा तथा दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका। श्रव रक्ता की इच्छा का अन्वेषण करना है। रक्ता की इच्छा भी दो प्रकार की होती है—

१ स्वायत्त रत्ता की इच्छा अर्थात् अपने अधिकार में रखने की इच्छा। २ स्व-निरपेत्त रत्ता की इच्छा अर्थात् केवल बने रहने देने की इच्छा।

स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपयोग या उपभोग की वासना से सम्बद्ध रहती है इससे वह कभी-कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करते हैं। कोई बहुत मीठे आम का पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास न आने दे, तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। पर कभी-कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रज्ञा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। ऐसी दशा में यदि सरंक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभाग आदि में औरों को कोई बाधा नहीं पहुँचाती है तो किसी एक का उसे अपनी रज्ञा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता।

यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रद्या के भाव की एकता के कारण, परस्पर मेल की उतनी हो प्रवृत्ति होगी। यदि दस आद्रिमयों में से सब की यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरनेपड़ने न पाए अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा ऐक्य-सूत्र होगी मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना 'पर उपदेश कुशल' नीति हों का काम है, मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्देश तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है जो निश्चयािसका वृत्ति से भिन्न हैं। मुभे तो यह कहना है कि इन-इन अवस्थाओं में मेलकी

प्रवृत्ति होती है। अब मेल से क्या-क्या लाभ होते हैं, यह न जाने कितने भगड़ालू बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर भगड़ा करते हैं।

लोभ का सबसे प्रशस्त रूप बह है जो रच्चा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी रहे, चाहे वह हमारे किसी उपयोग में आए या न आए। इस लोभ में दोप का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जब कि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि पहुँचती हो । कोई सुन्दर कृष्णसार मग नित्य आकर खेती की हानि किया करता है। उसके सीन्दर्य पर मुग्ध होकर उसकी रज्ञा चाहनेवाला यदि बराबर उसकी रचा में प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं ख्रौर लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रहती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम,पुर या त्राम का प्रेम, देश का प्रेम इसी पिवत्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुँच बहुत परिमित होती है। ऋतः जो प्रेमच्रेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो जितना ही दर होगा, प्रयत्नों का उतना ही कम श्रंश उसके लिए त्रावश्यक होगा। सब से अधिक घर की रत्ता का, फिर पुर या ग्राम की रत्ता का और फिर देश की रज्ञा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अन्त:करण में परार्थ को छोड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, वे इस कम का विपर्यय कर दिखाते हैं। वे देश की रज्ञा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं। सब से ऐसी श्राशा नहीं की जा सकती।

ऋब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम कहाँ तक विरोधशून्य होता है, यह भी देखिए। इनका ऋविरोध परिमित होता है—घर के भीतर, पुर या प्राम के भीतरही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या प्राम के बाहर, देश के बाहर विरोध करनेवाले मिल सकते हैं। एक घर की रत्ता दूसरे घरवालों से, एक पुर की रन्ना दूसरे पुरवालों से' त्रोर एक देश की रत्ता दूसरे देशवालों से करनी पड़ती है।

जिनकी त्रात्मा समस्त भेदभाव भेदकर ऋत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँची हुई होती है वे सारे संसार की रज्ञा चाहते हैं—जिस स्थित में भूमण्डल के समस्त प्राणी, कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूबक रह सकते हैं, उसके त्राभिलाषी होते हैं। ऐसे लोग विरोध के परे हैं। उनसे जो विरोध रखें वे सारे संसार के विरोधी हैं; वे लोक के कण्टक हैं।

कोई वस्तु हमें बरावर सुख या आनन्द देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रत्ता की इच्छा स्रीर स्वनिरपेच्च रच्चा को इच्छा ये दो विभाग पहले किए गए हैं। ऋतः पहली को यदि हम अपने सुख की रत्ता की इच्छा कहें तो बहुत त्रपुतित न होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या त्रानन्द न मिल सकेगा, इसी से हम उसकी रचा के लिए व्यम होते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वह बीच में नष्ट हो जाय, तो हमें दु:ख न होगा; क्योंकि जब चीज हमारे हाथ से निकल गई, हमें वह सुख या आनन्द दे ही नहीं सकती, तब वह चाहे रहे, चाहे नष्ट हो। यहाँ तक कि यदि ले जानेवाले के प्रति हमें क्रोंध होगा या ईप्यी होगी तो हम प्रसन्न होंगे। जहाँ वस्तु-रत्ना की इच्छा होगी वहाँ यह बात न होगी। हम किसी दशा में उस वस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काजी के पास दो स्त्रियाँ एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आईं। एक कहती थी कि बचा मेरा है; दूसरी कहती थी मेरा। क्रांजी साहव ने परीचा के विचार से कहा—"अच्छा, तुम दोनों को बच्चा काटकर आधा-आधा बाँट दिया जायगा।" इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घवराकर बोल उठी-"जाने दीजिए, बचा मुभे न चाहिए, उसी को दीजिए।" क़ाज़ी साहब समम गए कि बचा इसी का है। वह स्त्री बच्चे की माँ थी, श्रतः उसे उसका सचा लोभ था।

श्रव तक लोभ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया वह उसका व्यापक ऋर्थ लेकर। पर जैसा पहले कहा जा चुका है, 'लोभ' शब्द कहने से आज-कल प्रायः धन के लोभ को भावना होती है, प्राप्ति था रचा की उस इच्छा की श्रोर ध्यान जाता है जो जीवन-निर्वाह की सामियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण होता है अथवा यों कहिए कि धन के बिना संसार में रहना सम्भव नहीं। संसार में जो इतने लोग धन इकटठा करते दिखाई देते हैं उनमें से कुछ तो घोर कष्ट के निवारण के लिए, कुछ अधिक सुख की प्राप्ति के लिए, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की त्राशङ्का से त्रौर कुछ बिना किमी उद्देश्य भावना के। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन का च हे जितनी प्रवल इच्छा करें उसके लिए चाहे जितने त्रातुर हों, लोभी नहीं कहला सकते। धन के बिना जिन्हें पेट भर श्रन्न नहीं मिलता, जो शीत श्रीर ताप से श्रपने शरीर की रत्ता नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहें वे बड़े भारी लोभी त्रौर बड़े भारी करूर हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ के त्रारोप की सम्भावना क्रमशः बढ़ते-बढ़ते चौथी श्रेणी के लोगों पर जाकर निश्चय-कोटि को पहुँच जाती है। कष्टनिवारण की इच्छा, अधिक सुखप्राप्ति की इच्छा, सुखाभाव या कष्ट की खाशङ्का—ये तीनों धन ऋौर उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच श्रोट या व्यवधान के रूप में रहती हैं। जहाँ इन तीनों में से कोई परदा नहीं रहता वहाँ शुद्ध धन-लोभी की जघन्य मूर्ति साद्यात् दिखाई पड़ती है।

धन की कितनी इच्छा लोभ के लच्चणों तक पहुँचती है, इसका निर्णय कितन है। पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का ऋतिक्रमण प्रायः वहाँ समभा जाता है जहाँ और मनोवृत्तियाँ दब जाती हैं या उनके लिए बहुत कम स्थान रह जाता है। और मनोवेगों के ऋाधिक्य से लोभ के ऋाधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोभ स्वविपयान्वेधी होने के कारण ऋपनी स्थिति और वृद्धि का ऋाधार आप खड़ा करता रहता है, जिससे ऋसन्तोप की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ और वृत्तियों के लिए स्थायी ऋन-

वकाश हो जाता है। श्रोर मनोविकारों में यह बात नहीं होती। क्रोध को ही लीजिए। क्रोध कुछ बातों पर श्राता है पर उन बातों को हूँ ढ़ने में प्रयृत्ति नहीं होता। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिड़ जाता है जिनसे श्रोर लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घूमा करता कि कोई बात चिढ़ने को मिले। क्रोध से श्रागबवूला होने बाले तुरन्त करुणा से श्राद्र श्रोर लज्जा पानी-पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। क्रोध श्रादि में श्रन्य यृत्तियों का जो बाध होता है वह प्रायः इणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। बात यह है कि लोभ का प्रथम श्रवयव सुखात्मक होने के कारण लोभी को विपय की श्रोर वराबर प्रयृत्त रखता है। धन का लोभी धन पाकर लोभ से नियृत्त नहीं हो जाता; या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ रज्ञा में तत्पर दिखाई देता है या श्रोर श्रिधक प्राप्ति में। इस प्रकार लोभ से श्रन्यमुख यृत्तियों का जो स्तम्भन होता है, वह स्वाभावान्तर्गत हो जाता है। श्रस्तु, स्थूल रूप से उद्धत लोभ के दो उप लज्जण कहे जा सकते हैं—

- (१) असन्तोष।
- (२) अन्य वृत्तियों का दमन।

लोभ चाहे जिस बस्तु का हो, जब बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सान्निध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार-बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर जगी रहती है जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त के आनन्द से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अन्तःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असन्तोप अभाव-कल्पना से उत्पन्न दुःख है अतः जिस किसी में यह अभाव-कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए दूर जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से

संतोष सात्त्विक जीवन का एक द्रांग बतलाया गया है। भक्तवर तुलसीदास जी सन्तोषवृत्ति की वाञ्छा इस प्रकार करते हैं—

कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो ?...

यथालाम सन्तोप सदा काहू सी कलु न चहाँगी।

पर जिस स्थित से कोई कष्ट या किठनता हो उससे असंतष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है क्योंकि ऐसे असन्तोष से जिस प्रयत्न की प्ररेणा होती है वह एक अच्छे फन के निमित्त होता है। ऐसे असन्तोप का अभाव आलस्य सूचक होता है। पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है।

धन का जो लोभ मानसिक न्याधि या न्यसन के रूप में होता है उसका प्रभाव अन्तःकरण की शेप वृक्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुण्ठित हो जाती हैं। जो लोभ मान-अपमान के भाव को, करणा और द्या के भाव को, न्याय-अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कप्ट-निवारण या सुखभोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा? जो अनाथ विधवा का सर्वस्व-हरण करने के लिए कुर्क अमीन लेकर चढ़ाई करते हैं, जो अभिमानी धनिकों की दुतकार सुनकर त्योरी पर बल नहीं आने देते, जो मिट्टी में रूपया गाड़कर न आप खाते हैं न दूसरे को खाने देते हैं, जो अपने परिजनों का कप्ट-कन्दन सुनकर भी रूपये गिनने में लगे रहते हैं वे अधमरे होकर जीते हैं। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समिमए। जो किसी के लिए नहीं जीते, उनका जीना न जीना बराबर है।

लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासना का त्याग करते हैं, मान-अपमान में समान भाव रखते हैं। अब और चाहिए क्या ? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं वह यदि उन्हें दस गालियाँ भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिह्न प्रकट होता है और न मन में ग्लानि होती है। न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुन्दर से सुन्दर रूप देखकर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में वे लिजात नहीं होते। कोध, द्या, घृणा, लजा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जायँ ? जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं जब कि उसके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह नहीं होती तब जिस बात से पास का कुछ जाता है, वह बात उन्हें कैसी लगती होगी, यह यां ही सममा जा सकता है। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं—चाहे वह कष्ट- निवारण हो या सुखप्राप्ति, धर्म हो या न्याय। वे शरीर सुखाते हैं, अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांचा नहीं करते; लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इन्द्रियों को वश में रखते हैं। लोभियो! तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इन्द्रिय-निम्रह, तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है; तुम्हारी निष्ठरता, तुम्हारी निर्जजता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगर्हणीय है। तुम धन्य हो! तुम्हें धिक्कार है!!

पक्के लोभी लक्ष्यभ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई श्रादमी खींचतान कर रहे हैं। उनमें से एक क्रोध में श्राकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है। उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया; वह लक्ष्यभ्रष्ट हो गया।

श्रव एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने श्राता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति की श्रोर प्रवृत्ति भी जब तक एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे 'लोभ, श्रोर किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे 'प्रम' कहते हैं। वस्तु श्रोर व्यक्ति के विषय-भेद से लोभ के स्वरूप श्रोर प्रवृत्ति में वहुत कुछ भेद पड़ जाता है, इससे व्यक्ति के लोभ को श्रलग नाम दियागया है। पर मूल में लोभ श्रोर प्रेम दोनों एक ही हैं, इसक पता हमारी भाषा

ही देती है। किसी रूपवान् या रूपवती को देख उस पर "लुभा जाना" बराबर कहा जाता है। ऋँगरेजी के प्रम-वाचक शब्द 'लव' (Love), सैक्सन के 'लुफु' (Lufu) ऋौर लैटिन के 'लुबेट' (Lubet) का सम्बन्ध संस्कृत के 'लोभ' शब्द या 'लुभ्' धातु से स्पष्ट लित्तत होता है।

किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलच्चण होता है, अब यह देखना चाहिए। विलच्चणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों पत्तों में मनस्तत्त्व का विधान। जो लुब्ध होता है उसके भी हृदय होता है; जिस पर वह लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से केवल बाह्य सम्पर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता; उसके हृद्य का सम्पर्क भी चाहता है। अतः मनुष्य का मनुष्य के साथ जितना गृह, जटिल और व्यापक सम्बन्ध हो सकता है उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु-लोभ के आश्रय और आलम्बन, इन दो पत्तों में भिन्न-भिन्न कोटि की सत्ताएँ रहती हैं। पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, इससे कहीं अधिक गृह और पूर्ण होता है।

वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे। पर प्रेमी प्रिय की अन्तर्भृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रमाव डालने के साथ ही जगती है और बढ़ी चली जाती है। किसी वस्तु पर लुट्ध होकर कोई इस चिन्ता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालम हो जाय कि वह उस पर लुट्ध है। पर किसी पर लुट्ध या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाय। उसे इस बात की चिन्ता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है, या नहीं —

वा निरमोहिनीरूप की रासि जऊ उर हेतुन ठानति हैहै। बारहि बार विजोकि घरी घरी सूरती तौ पहिचानति हैहै।। डाकुर या मन को परतीति है, जो पे सनेह न मानति हैं है। भावत हैं नित मेरे खिए, इतनो तो थिसेप के जानति है है।

इस प्रशृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती हैं। पहली बात तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सान्निध्य या सम्पर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सान्निध्य या सम्पर्क के लिए तो वस्तु की ख्रोर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की ख्रपेन्ना नहीं। पर किसी चेवन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सान्निध्य या सम्पर्क की ख्राशा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह उसमें भी सान्निध्य या सम्पर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की खोर क्रमशः खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस धन्तर्योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। ख्रतः प्रिय को ख्रपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को ख्रपने मन से मिलने के लिए न्योता देना है।

अपने प्रेम की सूचना देने के उपरान्त प्रेमी प्रियं के हृदय में अपनी ओर कुछ भावों की प्रतिष्टा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है "अच्छा लगना"। वस्तु के सम्बन्ध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काकी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना पड़ता कि जो वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है उसे वे भी अच्छे लगें पर प्रेमी यह चाहने लगता है कि जिस प्रकार प्रिय सुभे अच्छा लगता है उसी प्रकार में भी प्रिय को अच्छा लगूँ। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखना चाहता है। यह बरावर देखने में आता है कि जब कभी किसा नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है तब एसे स्थानों पर जाते समय जहाँ उसके दिखाई पड़ने की सम्भावना होती है, उसका ध्यान कपड़े लत्तो की सफाई और सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा में भी एक खास ढब देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का भी प्रदर्शन होताहै।

प्रेमी को जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिय का चित्त भी उसकी स्रोर थोड़ा बहुत खिंचा है उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से स्रोर गहरे में जाकर प्रेम के स्रानन्द-लोक में मग्न हो जाता है।

एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनं द की सम्भावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है और दुःख की भी। प्रिय के हृदय का आनन्द प्रभी के हृदय का आनन्द हो जाता है। अतः एक और तो प्रिय के आनन्द का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनन्द का अनुभव करने लगता है; दूसरो ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनंद बहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुण उलटा दुःख देने लगती हैं। होते-होते यहाँ तक होता है कि प्रेमी के लिए प्रिय के आनन्द से अलग आनन्द रह ही नहीं जाता। प्रिय के आनन्द में ही वह अपना आनन्द हूँ दा करता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव-पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्त्व है।

प्रेम का प्रभाव एकान्त भी होता है और लोक-जीवन के नाना त्तेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकान्त प्रभाव उस अन्तर्भुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रमी को लोक के कर्मत्तेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बन्द कर देता है। उसका उठना-बैठना, चलना-फिरना, मरना-जीना सब उसी घेरे के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, धीरता, दृढ़ता, कष्ट्रसहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम-मार्ग के बीच प्रमोन्माद के रूप में; लोक के बीच कर्नाव्य के रूप में नहीं। सारांश यह कि इस प्रकार के प्रेम का त्तेत्र सामाजिक और पारिवारिक जीवन से विच्छन्न होता है। उसमें प्रियपत्त का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पत्तों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही ऐकान्तिक

श्रीर लोक-बाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य मैं गोपियों के प्रेम का प्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भिन्मार्ग में प्रायः यही ऐकान्तिक श्रीर श्रमन्य प्रेम लिया गया है क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव से विराग की साधना श्रापसे श्राप, बिना किसी मानसिक प्रयत्न के, हो जाती है।

प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो ऋपना मधुर ऋौर ऋनुरञ्जनकारी प्रकाश जीवन-यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अश्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप भी करता है श्रीर अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौन्दर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बोच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म-सौन्दर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को ऋपने समग्र जीवन का सौन्दर्य जगत् के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की ऋन्तःप्रकृति में जाकर प्रेम का जो विकास हुत्रा है वह सृष्टि के बीच सौन्दर्य-विधान की प्रेरणा करनेवाली एक दिव्य शक्ति के रूप में। मनुष्य का श्रेम-सौन्दर्य-वस्तु-सौन्दर्य, कर्म-सौन्दर्य, वाक्-सौन्दर्य, भाव-सौन्दर्य सब-देखना ऋौर दिखाना चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युवक योद्धा यह सममकर कि गढ़ी की ऊँची अट्टालिका के गवान्तों से हमारी प्रेयसी फाँकती होगी, किस सौन्दर्य भावना-पूर्ण उमंग के साथ रणत्तेत्र में उतरता था । कर्म का सब से अधिक विकट चेत्र युद्ध है। इससे आर्र्य जाति के वीरकाल के काव्यों के शृंगार त्र्यौर वीर का ऋत्यन्त मनोहर समन्वय पाया जाता है । जिस प्रकार योरपीय साहित्य में वीरधर्म का एक युग रहा है उसी प्रकार हमारे हिंदी-साहित्यमें भी। उस काल की कविता का पसंग ऋधिकतर 'युद्ध ऋौर प्रेम' ( Love and war ) ही पाया जाता है।

भारतीय प्रबन्ध-काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक-जीवन से संक्षिष्ठ प्रेम के वर्णन की ख्रोर ही रही। ख्रादि-किव वाल्मीक ने राम ख्रीर सीता के प्रेम का विकास मिथिला या ख्रयोध्या के महलों ख्रीर बगीचों में न दिस्नाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्मचेत्र के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन-यात्रा के माग में माधुर्ज्य फैलानेवाला है; उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भरानेवाला नहीं। उसके प्रभाव से वनचर्ज्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रस्नमय हो गए हैं; सम्पूर्ण कर्मचेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमलांगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कन्धे के उत्पर निकली हुई धनुप की वक्रकोटि पर मुग्ध निविड़ और निर्जन काननों में निःशङ्क विचर रही हैं खर-दूषण की राच्नसी सेना कोलाहल करती आ रही है। राम छुछ मुसकिराकर एक बार प्रेमभरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं; फिर वीरदर्प से राच्नसों की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुप चढ़ाते हैं। उस वीरदर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना माधुर्य्य रहा होगा! सीता-हरण होने पर राम का जो वियोग सामने आता है वह भी चारपाई पर करवटें वदलानेवाला नहीं है; समुद्र पार कराकर पृथ्वी का भार उत्तरवानेवाला है।

उस एकान्तिक प्रेम की अपेचा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार वन्द कर देता है जिस प्रकार कोई मर्ज मरीजको एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक सञ्जीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन-पथ को रमणीय और सुन्दर कर देता है, उसके सारे कर्मच्रेत्र को अपनी ज्योति-सं जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है । जिस प्रेम का रञ्जनकारी प्रभाव बिद्धान् की वुद्धि, किव की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक वरावर फैला दिखाई दे उसे हम भगवान् का अनुष्रह सममते हैं। भगवद्धिक के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धित समीचीन मानते हैं। जब कि प्रिय के सम्बंध से न जाने कितनी वस्तुण प्रिय हो जाती हैं तब उस परम प्रिय के सम्बंध से सारा जगन् प्रिय हो सकता है। शुद्ध भिक्तमार्ग में जगन् से विरक्त का स्थान हम हूँ दृते हैं और नहीं पाते हैं। भिक्तराग

की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति सम-भेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरञ्जन स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्तेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा कि चारों और से खींच लेगा ? हम तो जगत के बीच हृद्य के सम्यक् प्रसार में ही भिक्त का प्रकृत लच्चगा देखते हैं क्योंकि राम की और ले जानेवाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है।

जब कोई रामभक्त पुत्र-कलत्र, भाई-बन्धु का राग छोड़ने, कर्म-पथ से मुँह मोड़ने ऋौर जगत से नाता तोड़ने का उपदेश देता है तव मेरी समक्त जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही रामभक्त सा लगता है जो अपने पुत्र-कलत्र, भाई-वहिन माता-पिता से स्नेह का व्यवहार करता है. रास्ते में चींटियाँ बचाता चलता है, किसी प्राणी का दु:ख देख त्राँसू बहाता हुत्रा रुक जाता हैं, किसी दीन पर निष्द्रर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता ख्रोर खिले हुए फ़लों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख 'मुफसे क्या प्रयोजन ?' कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा—क्रोध, करु**णा,** स्नेह, त्रानन्द त्रादि को पोस तक न फटकने देगा—उसे में ज्ञानी, ध्यानी, संयमी चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि न कह सकूँगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लोकमंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त त्र्रपने 'नेह का नाता' संसार से निभाता हुत्रा राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस सम्बन्ध-निर्वाह में जो बाधक हां, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, चाहे वे अपने सहद और स्नेही परिजन ही क्यों न हों; क्योंकि-

नाते सबै राम के मनियत सुहर सुसेटय जहाँ बीं।

ऐकान्तिक और लोकबद्ध, प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका। अब हम प्रेमी और प्रिय, इन दो पत्तों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विंचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पत्तों में युगपद् होता है अर्थात् आरम्भ ही से सम रहता है; कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं अर्थात् विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्माव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरवा तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्यानुराग के प्रयन्न की भी एक बँधी हुई पद्धित दिखाई पड़ती है।

दूसरों की ओर द्रवित करनेवाली हृदय की दो कोमल वृत्तियाँ हैं—करुणा और प्रेम। इनमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपे जित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता। पर द्या का पात्र होने के लिए केवल दुःख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। द्या का ज्ञेत अत्यन्त विस्तृत है। द्या मनुष्यमात्र का धर्म है और प्राणि मात्र उसके अधिकारी हैं। द्या यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पोड़ित कोन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे और कभी ऐसे उपायों का अवलम्बन करता है जिनसे प्रिय के हृदय में उसके अपर द्या उत्पन्न हो। द्या उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस् में प्रेम की भूमिका बाँधना चाहता है। वह समभता है कि द्या उत्पन्न होगी तो धीरे-धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जायगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुँचाता रहता है।

यह न समसना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। यह प्रेम-मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की

रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बर बर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जायत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप में पाया जाता है वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी क़ब्र बनवाते हैं, उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्फ करते हैं और बार-बार मरकर अपना हाल सुनाया करते है। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है ? शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक-त्राध शब्द मुँह से निकल त्राते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहा-नुभूति शब्द सा प्रिय संसार में ऋौर कोई शब्द नहीं हो सकता। 'बेचारा बहुत अरुद्धा था', प्रिय के मुँह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की सम्भावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े त्र्यानन्द से किया करते हैं। जब कि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है तब ऋश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता; प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जँचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाय कि मर जाने पर प्रिय की आँखों में आई हुई आँसू की एक बूँद वह देख सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकेता है।

यह कहा जा चुका है कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पत्त की प्रीति को रसाभास के अन्तर्गत लिया है। जब तक तुल्यानुराग की सम्भाना रहतो है या प्रिय-पत्त की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता तब तक रस में त्रुटि नहीं मानी जाती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहनेवाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसी और उर्दू की शायरी में तो आशिक़ों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि "माशूक़ गैरों से मिला करता है और हमारी और ताकता तक नहीं"। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ-कुछ इसी ढंग की हो गई थी।

रस 'श्रीर रसा भास की बात छोड़ हमें प्रेम के उस स्वरूप पर विचार करना है जिसमें प्रेमी तो प्रेम में विह्वल रहता है और प्रिय उसकी त्रोर कुछ ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार ही करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है ? यह नहीं कहा जा सकता । प्रेमो तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े। उसके प्रेम में कोई कसर नहा। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो इसमें उसका क्या दोप ? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्राट नहीं आ सकती। यहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या ऋतृति का चीभ लगा दिखाई पड़ता है वहाँ तक तो उसका उत्कर्प प्रकट नहीं होता । पर जहाँ श्रात्मतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहाँ प्रोम का ऋत्यन्त निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की ऋविचल प्रतिष्ठा ऋत्यन्त उच्च भूमि पर होती है जहाँ सामान्य हृद्यों की पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है-प्रिय से नहीं, ईश्वर से-कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी उच दशा का अनुभव करती हुई सूर की गोपियाँ कहती हैं--

जहँ जहँ रही राज करी तहँ तहँ लेहु केटि सिर भार। यह श्रसीस इम देति सूर सुनु 'न्हात खसै जिन बार'।।

ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख रह ही नहीं जाता। पिय का सुख-सन्तोप ही उसका सुख-सन्तोप हो जाता है। बङ्किम बाबू की 'दुर्गशनन्दिनी' आयशा का जगतिसंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ा गया है। जिस दिन से उसे जगतिसंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से सुक्त करने लगती हैं और अन्त में तिलोत्तमा के साथ जगतिसंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ प्रेम के विशुद्ध मानस लोक में प्रवेश करती है।

प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखें तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सान्निच्य या सम्पर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेंमरचा और शान्ति-लाभ कर सकता है। यदि उसमें यह चमता न होगी तो प्रतिवर्त्तन (Reaction) द्वारा घोर मानसिक विष्लव और पतन की आशंका रहेगी; ईर्घ्या आदि बुरे भावों के सज्जार के लिए रास्ता खुल जायगा। यहाँ तक कि समय-समय पर कोध का दौरा होगा और प्रेम का स्थान वैर ले लेगा।

प्रेम-काव्यों में प्रायः रूप-लोभ ही प्रेम का प्रवर्त्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृप्ट रूप-गुण पर कोई मुग्ध होता है ऋौर उसका प्रेमी बन जाता है। पर प्रेम का एक ऋौर कारण, जो रूप गुण से सर्वथा स्वतन्त्र ऋोर उनकी ऋपेज्ञा ऋधिक निश्चित प्रभाववाला होता है, साहचर्य है। देशप्रेम के अन्तर्गत इसका उल्लेख हो चुका है। किसी ऋरव को उसकी रंगिस्तानी जन्म-भूमि से ले जाकर काश्मीर के हरे-भरे मैदान में रख दें तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के वीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला त्राता है, उनके प्रति उसके हृदय में एक स्थायी प्रेम हो जाता है। इस साहचर्यगत प्रेम में विशेपता यह होती है कि इसका वेग साह चर्य-काल में तो कुछ अवसरों पर ही रह-रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद-काल में बराबर उमड़ा रहता है। भाई बहिन, पिता-पुत्र, इष्ट-मित्र से लेकर चिर-परिचित पशु-पत्ती ऋौर वृत्त तक का प्रेम इसी ढब का होता है। रूपगुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी त्र्यागे चलकर कुछ दिनों में यह साहचर्य-जन्य स्वरूप प्राप्त करता है। अतः प्रेम के इस स्वरूप का महत्त्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए।

लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलच्च एता का उल्लेख करके अब हम यह निबन्ध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हँसकर भी की जाती है श्रोर रोकर भी; जिसके व्यंजक दीर्घ निःश्वास श्रीर श्रश्रु भी होते हैं तथा हर्पपुलक और उछल-कूद भी। इसके बिस्तृत शासन के भीतर आनन्दात्मक और दुःखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। साहित्य के आचार्यों ने इसी से शृंगार के दो पत्त कर दिए हैं—संयोगपत्त और वियोगपत्त । कोई और भाव ऐसा नहीं है जो आलम्बन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियाँ और चेष्टाएँ उत्पन्न करे और न रहने पर बिलकुल दूसरे प्रकार की। कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम का सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं—जैसे कोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वे प या बैर का रूप धारण करता है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का—पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अन्तवृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देखकर लोगों ने शृंगार को 'रसराज' कहा है।

## घृगा

सप्टि- विस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचि कर ऋौर कुछ ऋरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन ऋरुचिकर विपयों के उपस्थित होने पर अपने ज्ञानपथ से उन्हें दूर रखने की प्ररणा करनेवाला जो दुःख होता है उसे घृणा कहते हैं। सुबीते के लिए इम यहाँ घृणा के विषयों के दो विभाग करते हैं—स्थूल ऋौर मानसिक । स्थूल विषय ऋाँख, कान ऋौर नाक इन्हीं तीन इन्द्रियों स सम्बंध रखते हैं। हम चिपटी नाक और मोटे ओंठ से सुसज्जित चेहरे को देख दृष्टि फेरते हैं, खरखन खुर्राट की तान सुनकर कान में उँगत्ती डालते हैं और म्युनिसिपेलिटी को मैलागाड़ी सामने त्राने पर नाक पर रूमाल रखते हैं। रस ऋौर स्पर्श ऋकेले घृणा नहीं उत्पन्न करते। रस का रुचिकर या ऋरुचिकर लगना तो कई ऋशों में घ्राण से सम्बद्ध है। मानसिक विषयों की घृणा मन में कुछ अपनी ही किया से आरोपित ऋौर कुछ शिज्ञा-द्वारा प्राप्त आदर्शों के प्रतिकूल विषयों की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। भावों के मानसिक विषय स्थूल विषयों से सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। निर्लज्जता की कथा कितनी ही सुरीली तान में सुनाई जाय घृणा उत्पन्न ही करेगी। कैसा ही गन्दा त्रादमी परोपकार करे उसे देख श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना न रहेगी।

अरुचिकर और प्रतिकूल विषयों के उपस्थितिकाल में इन्द्रिय या मन का व्यापार अच्छा नहीं लगता; इससे या तो प्राणी ऐसे विषयों को दूर करना चाहता है अथवा अपने इन्द्रिय या मन के व्यापार को बन्द करना इसके अतिरिक्त वह और छुछ नहीं करना चाहता। कोध और धृणा में जो अंतर है वह यहाँ देखा जा सकता है। कोध का विषय पीड़ा या हानि पहुँचानेवाला होता है, इससे कोधी

उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है। घृणा का विषय इन्द्रिय या मन के व्यापार में सङ्कोच मात्र उत्पन्न करनेवाला होता है इससे मनुष्य को उतना उय्र उद्घेग नहीं होता ऋौर वह घृणा के विषय की हानि करने में तुरन्त बिना कुछ त्रौर विचार किए प्रवृत्त नहीं होता । हम अत्याचारी पर क्रोध और व्यभिचारी से घृणा करते हैं। क्रोध और घृणा के बीच एक अन्तर और ध्यान देने योग्य है। घृणा का विषय हमें घृणा का दुःख पहुँचाने के विचार से हमारे सामने उपस्थित नहीं होता; पर क्रोध का चेतन विषय हमें आधात या पीड़ा पहुँचाने के उद्देश्य से हमारे सामने उपस्थित होता है या सममा जाता है। न दुर्गन्ध ही इसलिए हमारी नाक में घुसती है कि हमें घिन लगे और न व्यभिचारी ही इसलिए व्यभिचार करता है कि हमें उसकी करतृत सुन उससे घृणा करने का दुःख उठाना पड़े । यदि घृणा का विषय जान-वृक्तकर हमें घृणा का दुःख पहुँचाने के ऋभिप्राय से हमारे सामने उपस्थित हो तो हमारा ध्यान उस घृणा के विषय से हटकर उसकी उपस्थित के कारण की त्रोर हो जाता है त्रीर हम क्रोध-साधन में तत्पर हो जाते हैं। यदि त्रापको किसी के पीले दाँत देख घिन लगेगी तो त्राप त्रपना मुँह दूसरी ऋोर फेर लेंगे; उसके दाँत नहीं तोड़ने जायँगे। पर यदि जिधर-जिधर त्राप मुँह फेरते हैं उधर-उधर वह भी त्राकर खड़ा हो तो आश्चर्य नहीं कि वह थप्पड़ खा जाय। यदि होली में कोई गंदी गालियाँ बकता चला जाता है तो घृणा मात्र लगने पर त्राप उसे मारने न जायँगे, उससे दूर हटेंगे; पर यदि जहाँ-जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ वह भी ऋापके साथ-साथ ऋश्लील बकता जाता है तो आप उस पर फिर पडेंगे।

वृणा और पीड़ा के खरूप में जो अंतर है वह स्पष्ट है। वज्रपात के शब्द का अनुभव भद्दे गले के आलाप के अनुभव से भिन्न है। आँख में किरिकरी पड़ना और बात है, सड़ी बिल्ली सामने आना और बात। यदि कोई स्त्री आपसे मीठे शब्दों में कलुषित प्रस्ताव करे तो उसके प्रति आपको घृणा होगी, पर वही स्त्री यदि आपको छड़ी लेकर मारने त्राए तो त्राप उस पर क्रोध करेंगे। घृणा का भाव शान्त, है, उसमें कियोत्पादिनी शक्ति नहीं है । घृणा निवृत्ति का मार्ग दिखलाती है और क्रोध प्रवृत्ति का। हम किसी से घुणा करेंगे तो बहुत करेंगे उसकी राह वचाएँगे, उससे बोलेंगे नहीं; पर यदि किसी पर क्रोध करेंगे तो दूँढ़कर उससे मिलेंगे और उसे और नहीं तो दस-पाँच ऊँची-नीची मुनाएँगे। घृणा विषय से दूर ले जानेवाली है स्रोर क्रोध हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर विषय के पास ले जानेवाली। कहीं-कहीं घुणा कोध का शांत रूपांतर मात्र प्रतीत होती है। साधारण लोग जिन बातों पर क्रोध करते देखे जाते हैं साधु लोग उनसे घृणा मात्र करके, त्रोर यदि साधुता ने बहुत जोर किया तो उदासीन ही होकर, रह जाते हैं। दुर्जनों की गाली सुनकर साधारण लोग क्रोध करते हैं पर साधु लोग उपेचा ही करके सन्तोष कर लेते हैं। जो क्रोध एक बार उत्पन्न होकर सामान्य लोगों में बैर के रूप में टिक जाता है वही क्रोध साधु लोगों में घृणा के रूप में टिकता है। दोनों के जो भिन्न-भिन्न परिणाम हैं वे प्रत्यत्त हैं। यदि जिस पर एक बार क्रोध उत्पन्न हुत्रा उसका व्यवहार श्राकिस्मक है तो वैर कर बैठना ऋौर यदि बरावर अप्रसर होनेवाला है तो घृणा मात्र करना निष्फल होता है।

आजकल की बनावटी सभ्यता या शिष्टता में "घृणा" शब्द वैर या क्रोध को छिपाने का भी काम दे जाता है। यदि हमें किसी से वैर है तो हम दस-पाँच सभ्यों के बीच बैठकर कहते हैं कि हमें उससे घृणा है। इस बात में हमारी चालाकी प्रत्यत्त है। वेर का आधार व्यक्तिगत होता है, घृणा का सार्वजनिक। वेर के नाम पर यह सममा जाता है कि कहीं दो या अधिक मनुष्यों के लक्ष्य का परस्पर विरोध हुआ है; पर घृणा का नाम सुनकर अधिकतर यही अनुमान होता है कि समाज के लक्ष्य या आदर्श का विरोध हुआ है। वेर करना एक छोटी बात समभी जाती है। अतः वेर के स्थान पर घृणा का नाम लेने से बदला और बचाव दोनों हो जाते हैं।

घृणा के स्थूल विषय प्रायः सब मनुष्यों के लिए समान होते हैं। सुगन्ध ऋोर दुर्गन्ध, सौन्दर्य ऋोर भद्दापन इत्यादि के विषय में ऋधि-कांश एकमत रहता है। यह दूसरी बात है कि एक प्रकार की सुगन्ध की अपेचा दूसरे प्रकार की सुगन्ध किसी को अधिक अच्छी लगे, पर गुलाब की गन्ध को कोई दुर्गन्ध नहीं कहेगा। घृणा और श्रद्धा के मानसिक विषय भी सभ्य जातियों के बीच प्रायः सब हृदयों में समान श्रोर निदिष्ट होते हैं। वेश्यागमन, जुत्रा, स्वार्थपरता, कायरता, आलस्य, लम्पटता, पापंड, अनधिकारचर्चा, मिथ्याभिमान त्र्यादि विषय उपस्थित होने पर प्रायः सब मनुष्य घृणा करने के लिए विवश हैं। इसी प्रकार स्वार्थत्याग, परोपकार, इन्द्रिय-संयम आदि पर श्रद्धा होना एक प्रकार स्वाभाविक सा हो गया है। मतभेद वहाँ देखा जाता है जहाँ और विषयों को पाकर लोग अनुबन्ध द्वारा घृणा के इन प्रतिष्ठित मृल विषयों तक पहुँचते हैं। यदि एक ही व्यापार से एक आदमी को घुणा मालूम हो रही है और दूसरे को नहीं, तो यह समभना चाहिए कि पहला उस व्यापार के आगे पीछे चारों त्रोर जिन रूपों की उद्भावना करता है, दूसरा नहीं।

दल-बल सहित भरत को वन में आते देख निपाद को उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है और राम को नहीं; क्योंकि निपादराज भरत के आगमन में असहाय राम को मार निष्कण्टक राज्य करने की उद्भावना करता है और राम नहीं। इस प्रकार के भेद का कारण मनुष्य के अनुबन्ध-झान की उलटी गति है। अनुबन्ध-झान का क्रम या तो प्रस्तुत विषय पर से उसे संघटित करनेवाले कारणों की ओर चलता है या परिणामों की ओर। किसी प्रस्तुत विषय को पाकर हर एक आदमी अनुबन्ध द्वारा उससे वास्तविक सम्बन्ध रखनेवाले अतः समान विषयों तक नहीं पहुँच सकता। एक बात को देखकर हर एक आदमी उसका एक ही या समान कारण या परिणाम नहीं बतलाएगा। किसी रियासत के नौकर ने अपने एक मित्र से कहा कि 'तुम कभी भूलकर भी इस रियासत में नौकरी न करना'। इस कथन में एक अदमी को तो हितकामना की मलक दिखाई पड़ रही है और दूसरे को ईिंद्यां की। इससे एक उस पर श्रद्धा करता है और दूसरा घृणा। जहाँ घृणा के मूल विषय प्रत्यच्च रूप में सीधे हमारे सामने आते हैं वहाँ कोई मतमेद नहीं दिखाई देता। पर कभी-कभी स्वयं ये विषय हमारे समाने नहीं आते। इनके अनुमित लच्चण हमारे सामने रहते हैं जो और और विषयों के भी लच्चण हो सकते हैं। घृणा सम्वन्धी इस प्रकार का मतभेद सभ्य जातियों में, जिनमें उद्देश्यों के छिपाने की चाल बहुत है, अधिक देखा जाता है। एक ही आदमी को कोई परम धार्मिक नेता समभता है, कोई पूरा मकार। एक ही राजकीय कार्रवाई को कोई व्यापार स्वातन्त्रय का प्रयत्न समभता है, कोई राज्य का लोभ।

मूसाई श्रोर ईसाई लोग देवपूजकों से इसलिए घृणा नहीं करते कि वे छोटी वस्तुश्रों पर श्रद्धा-भिक करते हैं, बिल्क यह सममकर कि वे उनके जमीन श्रोर श्रासमान बनानेवाले खुदा से दुश्मनी किए वेठे हैं। श्रपने बनाने श्रोर पालनेवाले से वेर ठानना छतन्नता है। श्रातः उनकी घृणा श्रारोपित छतन्नता के प्रति है, देवपूजा के प्रति नहीं। संस्कार द्वारा ऐसे श्रारोपों पर यहाँ तक विश्वास बढ़ा कि श्रात श्रीर यहूद की धर्मपुस्तकों में मूर्त्तापूजन या देवाराधन महापातक ठहराया गया। श्रापेज कि मिल्टन ने प्राचीन जातियों के देवताश्रों को शेतान की फीज के सरदार बनाकर बड़ी ही संकीर्णता श्रीर कहरपन का परिचय दिया है। सीधे सादे गोस्वामी तुलसीदासजी से भी बिना यह कहे न रहा गया—

जे परिद्वरि द्वरि-द्वर-चरन भजिहे भूतगन घोर । तिनकी गति मोहिं देहु विधि जो जननी मत मोर ॥

भिन्न-भिन्न मतवालों में जो परस्पर घृणा देखी जाती है वह ऋधि-कतर ऐसे ही आरोपों के कारण। एक के आचार-विचार से जब दूसरा घृणा करता है तब उसकी दृष्टि यथार्थ में उस आचार-विचार पर नहीं रहती है, बिल्क ऊपर लिखे घृणा के सामान्य मूलाधारों में से किसी पर रहती है।

घृणा के विषय में मतभेद का एक और कारण प्राह्य और अप्राह्य होने के लिए विषय-मात्रा की ऋनियति है । सृष्टि में बहुत-सी वस्तुऋों के बीच की सीमाएँ ऋस्थिर हैं । एक ही वस्तु, व्यापार या गुण किसी मात्रा में श्रद्धा का विषय होता है, किसी मात्रा में अश्रद्धा का। इसके अतिरिक्त शिचा और संस्कार के कारण एक ही भात्रा का प्रभाव प्रत्येक हृद्य पर एक ही प्रकार का नहीं पड़ता। यह नहीं है कि एक बात एक आदमी को जहाँ तक अच्छी लगती है वहाँ तक दूसरे को भी ऋच्बी लगे। भन में प्रतिकूल बातें रखकर मुँह पर ऋतु-कूल बातें कहनेवाले को एक आदमी शिष्ट और दूसरा छटिल कहता है। उपचार या मुँह पर प्रसन्न करनेवाली बात कहने को जहाँ तक एक त्रादमी शिष्टता समकता चला जाता है दूसरा वहाँ से कुटिलता का आरम्भ मान लेता है। दो-चार वार किसी आदमी को थोड़ी-थोड़ी बात पर रोते या कोप करते देखकर एक तो उसको दुर्बलचित्त ऋौर उद्धेगशील सममता है और दूसरा उसी को थोड़ी-थोड़ी बात पर विलाप करते श्रौर त्रापे के बाहर होते दस बार देखकर भी उसे सहृदय कहता है। रसिक लोग शुष्कहृदय लोगों से घृणा करते हैं और शुष्क-हृदय लोग रसिकों से। यदि ये दोनों मिलकर एक दिन शुष्कता ऋौर रसिकता की सीमा ते कर डालें तो मगड़ा मिट जाय। शुष्कहृदय लोग नाप-तौलकर यह बतला दें कि यहाँ तक की रिसकता शोहदापन या विषयासक्ति नहीं है ऋौर रसिक लोग यह बतला दें कि यहाँ तक की शुष्कता कठोर-हृदयता नहीं है, बस मगड़ा साफ। पर यह हो नहीं सकता। दृढ़ता ख्रौर हठ, धीरता ख्रौर ख्रालस्य, सहनशीलता ख्रौर भीरुता, उदारता श्रीर फजलखर्ची, किफायत श्रीर कंजूसी श्रादि के बीच की सीमाएँ सब मनुष्यों के हृदय में न एक हैं और न एक होंगी।

मनोविकार दो प्रकार के होते हैं—प्रेष्य और अप्रेष्य। प्रेष्य वे हैं जो एक के हृदय में पहले के प्रति उत्पन्न होकर दूसरे के हृदय में भी पहले के प्रति उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कोध, घृणा, प्रेम इत्यादि। जिस पर हम कोध करेंगे वह (हमारे कोध के कारण) हम पर भी कोध कर सकता है। जिससे हम प्रेम करेंगे वह हमारे प्रेम को देख हमसे भी प्रेम कर सकता है। अप्रेष्य मनोविकार जिसके प्रति उत्पन्न होते हैं उसके हृदय में यदि करेंगे तो सदा दूसरे भावों की सृष्टि करेंगे। इनके अन्तर्गत भय, दया, ईष्यां आदि हैं। जिससे हम भय करेंगे वह हमसे हमारे भय के प्रभाव से भय नहीं करेगा बल्कि हम पर दया करेंगा। जिस पर हम दया करेंगे वह हमारी दया के कारण हम पर दया नहीं करेगा बल्कि श्रद्धा करेगा। जिससे हम ईप्यां करेंगे वह हमारी ईप्यां को देख हमसे ईप्यां नहीं करेगा बल्कि घृणा करेगा।

प्रेष्य मनोवेग सजातीय संयोग पाकर बहुत जल्दी बढ़ते हैं । एक के कोध को देख दूसरा क्रोध करेगा, दूसरे के क्रोध को देख पहले का कोध बढ़ेगा, पहले का क्रोध बढ़ते देखे दूसरे का क्रोध छौर बढ़ेगा, इम प्रकार एक त्र्यत्यन्त भीषण कोध का दृश्य उपस्थित हो सकता है। इसी प्रकार एक के प्रेम को देख दूसरे को प्रेम हो सकता है; दूसरे के प्रेम को देख पहले का प्रेम बढ़ सकता है; पहले के प्रेम को बढ़ने देख दूसरे का प्रेम और बढ़ सकता है और अन्त में रात-रात मर करवटें बतलते रहने की नौबत आ सकती है। अतः प्रेप्य मनोवेगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अप्रेष्य मनोवेगों का ऐसे विजातीय मनोवेगों से संयोग होता है जिनसे उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। जिससे हम भय करेंगे वह हम पर दया करेगा। उसकी दया को देख हमारा भय बढ़ेगा नहीं । हमें जिससे भय प्राप्त हुआ है उसमें फिर क्रोध को देख हमारा भय बढ़ सकता हैं; पर हमारे भय के कारण उसमें नया कोध उत्पन्न ही नहीं होगा। अपने ऊपर किसी को द्या करते देख हम उस पर श्रद्धा प्रकट करेंगे, हमारी श्रद्धा से उसकी द्या तत्त्त्त् ग्रद्धेगी नहीं। श्रद्धा पर दया नहीं होती है; दया होती है क्लेश पर । श्रद्धा पर जो वस्त् हो सकती है वह कृपा है । जिस पर हमें दया उत्पन्न हुई है उसको अगैर क्लेशित या भयभीत देखकर हमारी दया बढ़ सकती है पर हमें दया करते देख ( उस दया के कारण ) उसका क्लेश या

भय बढ़ेगा नहीं। किसी को अपने प्रति ईप्यों करते देखकर हम उससे घृषा प्रकट करेंगे। हमारी घृणा उसमें नई ईप्यों उत्पन्न कर उसकी ईप्यों बढ़ाएगी नहीं। घृणा पर ईप्यों नहीं होती है, ईप्यों होती है किसी की उन्नति या बढ़ती देखकर। प्रतिकार के रूप में जो अहित-कामना उत्पन्न होती है वह ईप्यों नहीं है। घृणा के बदले में तो घृणा, कोध या वैर होता है।

यह जानकर कि घृणा शेष्य मनोविकारों में से हैं लोगों को वहुत समम-बृम्कर उसे स्थान देना और प्रकट करना चाहिए। ऊपर कहा जा चुका है कि घृणा निवृत्ति का मार्ग दिखलाती है अर्थात अपने विपयों से दूर रखने की प्रेरणा करती है। अतः यदि हमारी घृषा अज्ञानवश ऐसी वस्तुओं से हैं जिनसे हमें लाभ पहुँच सकता है तो उनके अभाव का कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। शारीरिक बल और शिचा आदि से जिनहें घृणा है वे उनके लाभों से वंचित रहेंगे। किसी बुद्धिमान मनुष्य से जो मन में घृणा रक्खेगा वह उसके सत्संग के लाभों से हाथ धोएगा।

उपयुक्त घृणा को भी यदि वह शुद्ध है तो प्रकट करने की आव-श्यकता नहीं होती। घृणा का उद्देश्य जिसके हृदय में वह उत्पन्न होती है उसी की कियाओं को निर्धारित करना है, जिसके प्रति उत्पन्न होती है उस पर किसी तरह का प्रभाव डालना नहीं। अतः उपयुक्त घृणा को भी उसके पात्र पर यत्नपूर्वक प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें किसी आदमी से खालिस घृणा मात्र है हम उससे दृर रहेंगे, हमें इसकी जरूरत न होगी कि हम उसके पास जाकर कहें कि "हमें तुमसे घृणा है।" जब कोध, करुणा या हितकामना आदि का कुछ मेल रहेगा तभी हम अपनी घृणा प्रकट करने को आकुल होंगे। हमें जिस पर कोधिमिश्रित घृणा होगी उसी के सामने हम अपनी घृणा प्रकट करके उसे दुःख पहुँचाना चाहेंगे; क्योंकि दुःख पहुँचाने की प्रवृत्ति कोध की है, घृणा की नहीं। इसी प्रकार जिसके कार्यों से हमें घृणा उत्पन्न होगी यदि उस पर कुछ दया या उसके हित की कुछ चिन्ता होगी तभी हम उसे उन कार्थ्यों से विरत करने के अभिप्राय से उस पर अपनी घृणा प्रकट करने जायँगे। पर इन दोनों अवस्थाओं में यह भी हो सकता है कि जिस पर हम घृणा प्रकट करें वह हमसे बुरा मान जाय।

मनोविकारों को उत्पन्न होने देने और न उत्पन्न होने देने की इच्छा को मनोविकारों से स्वतंत्र सममना चाहिए। किसी वस्तु से घृषा उत्पन्न होना एक वात है और घृषा के दुःख को न उत्पन्न होने देने के लिए उस वस्तु को दूर करने या उससे दूर होने की इच्छा दूसरी बात। हम घृणा के दुःख का अनुभव या अनुभव की आशंका कर चुके तब उससे बचने को आकुल हुए। आकुलता को हम "घृणा लगने का भय" कह सकते हैं। एक पूछता है "क्यों भाई! तुम उसके सामने क्यों नहीं जाते?" दूसरा कहता है "उसका चेहरा देख कर और उसकी बात सुनकर हमें कोध लगता है।" इस प्रकार की अनिच्छा को हम "कोध की अनिच्छा" कह सकते हैं। किसी वस्तु का अच्छा लगना एक बात है और उस अच्छा लगने के सुख को उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दूसरी बात।

घृणा और भय की प्रवृत्ति एक सी है। दोनों अपने-अपने विपयों से दूर होने की प्ररेणा करते हैं। परन्तु भय का विपय भावी हानि का अत्यन्त निश्चय करानेवाला होता है और घृणा का विपय उसी चृणा के विपय से यह समभा जाता है कि जिस प्रकार का दुःख यह दे रहा है उसी प्रकार का देता जायगा पर भय के विपय से यह समभा जाता है कि जिस प्रकार का दुःख यह समभा जाता है कि अभी और प्रकार का अधिक तीत्र दुःख देगा। भय क्लेश नहीं है, क्लेश की छाया है; पर ऐसी छाया है जो हमारे चारों और घोर अन्धकार फेला सकती है। सारांश यह है कि भय एक अतिरिक्त क्लेश है। यदि जिस बात का हमें भय था वह हम पर आ पड़ी तो हमें दोहरा क्लेश पहुँचा। इसी से आनेवाली अतिवार्थ आपदाओं के पूर्वज्ञान की हमें उतनी आवश्वकता नहीं,

क्योंकि उनसे भय करके हम अपने को बचा तो सकते नहीं, उनके पहले के दिनों के सुख को भी खो अलबत सकते हैं।

सभ्यता या शिष्टता के व्यवहार में 'घृणा' उदासीनता के नाम से छिपाई जाती है। दोनों में जो अन्तर है वह प्रत्यच्च है। जिस बात से हमें घृणा है, हम चाहते क्या आकुल रहते हैं कि वह बात न हो; पर जिस बात से हम उदासीन हैं उसके विषय में हमें परवा नहीं रहती वह चाहे हो, चाहे न हो। यदि कोई काम किसी की रुचि के विरुद्ध होता है तो वह कहता है "उँह! हम से क्या मतलब, जो चाहे सो हो"। वह सरासर भूठ बोलता है; पर इतना भूठ समाजिस्थित के लिए आवश्यक है।

## ईप्यां

जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता है वेंसे ही दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है जिसे ईर्ज्या कहते हैं। ईर्ज्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में शायद होता ही न हो। ईर्ज्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के योग से होती है। जब दो बच्चे किसी खिलान के लिए फगड़ते हैं तब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौन को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के काम में नहीं आता। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुफे मिले या न मिले, दूसरे के काम में न आए अर्थात् उसकी स्थिति मुफसे अच्छी न रहे। ईर्ष्या पहले-पहल इसी रूप में व्यक्त होती है।

ईंघ्या प्राप्ति की उत्तेजित इच्छा नहीं है। एक के पास कोई वस्तु है और दूसरे के पास नहीं हैं तो वह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए तीन प्रकार से दःख प्रकट कर सकता है—

१-क्या कहें हमारे पास भी वह वस्तु होती !

२—हाय ! वह वस्तु उसके पास न होकर हमारे पास होती तो ऋच्छा था ।

३—वह वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाहे जहाँ जाती।

इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ेगा कि इनमें दूसरे व्यक्ति की खोर जो लक्ष्य है उसे क्रमशः विशेषत्व प्राप्त होता गया है खोर वस्तु की खोर जो लक्ष्य है वह कम होता गया है। पहले वाक्य से जो भाव मलकता है वह ईच्यां नहीं है, साधारण स्पद्धीं अर्थात् लाभ की उत्तेजित इच्छा का एक अच्छा रूप है। उसमें वस्तु की ओर लक्ष्य है, व्यक्ति को ओर नहीं। ईप्यां व्यक्तिगत होती है और स्पद्धां वस्तुगत। दूसरे वाक्य में ईप्यां का कुछ, और तीसरे में पूरा आभास है। इन दोनों में से एक (दूसरे) में दूसरे को विच्चित न रख सकने का दु:ख गोण और दूसरे (तीसरें) में प्रधान या एकान्त है।

स्पर्द्धा मं किसी सुख, ऐश्वर्य, गुरा या मान से किसी व्यक्ति-विशेष को सम्पन्न देख अपनी बुटि पर दुः ख होता है, फिर प्राप्ति की एक प्रकार की उद्धे गपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है, या यदि इच्छा पहले से होती है तो उस इच्छा को उत्तोजना मिलती है। इस प्रकार की वेगपूर्ण इच्छाया इच्छाकी उत्तोजना अपन्तःकरण की उन प्रेणार्क्रों में से है जो मनुष्य को अपने उन्नति-साधन में तत्पर करती है। इसे कोई संसार को सचा समफनेवाला बुरा नहीं कह सकता। यह उत्तेजना . एश्वर्य, गुण् या मान के किसी चित्ताकर्षक रूप या प्रभाव के सान्नात्कार से उत्पन्न होती है त्र्योर कभी-कभी उस ऐश्वर्य, गुण या मान को धारण करनेलाले की पूर्वस्थित के परिज्ञान से बहुत बढ़ जाती है। किसी ऋपने पड़ोसी या नित्र की विद्या का चमत्कार या त्रादर देख विद्या-प्राप्ति की इच्छा उत्तीजित होती है त्रीर यह जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या वित्त का मनुष्य था, यह उत्तोजना ऋाशा-प्रेरित होकर ऋौर भी वढ़ जाती है। प्राप्ति की इस उत्तोजित इच्छा के लिए सम्पन्न व्यक्ति ऐसा मूर्त्तिमान् और प्रत्यज्ञ आधार हो जाता है जिससे अपनी उन्नित याता सम्पन्नता की भी त्र्याशा वँधती है कार्यक्रम की शिचा मिलती है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छावाले को, किसी ऐसे व्यक्ति को देख जिसने अपने पुरुषार्थ से वह वस्तु प्राप्ति की हो, कभी-कभी बड़ा सहारा हो जाता है ऋौर वह सोचता है कि 'जब उस मनुष्य ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया तब क्या मैं भी नहीं कर सकता ?' ऐसे सम्पन्न व्यक्ति की त्र्योर जो इच्छक या

स्पर्कावान् का बार-बार ध्यान जाता है वह उसकी स्थिति मैं किसी प्रकार का परिवर्त्तान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति में परि-वर्त्तान करने के लिए। स्पर्का में अपनी कभी या त्रुटि पर दुःख होता है, दूसरे की सम्पन्नता पर नहीं। स्पर्का में दुःख का विषय होता है "मैंने उन्नति क्यों नहीं की ?" श्रोर ईप्यों में दुःख का विषय होता है "उसने उन्नति क्यों की ?" स्पर्का संसार में गुणी, प्रतिष्ठित खीर सुखी लोगों की संख्या में कुञ्ज बढ़ती करना चाहती है खीर ईप्यों कमी।

अपर के विवरण से यह बात मलक गई होगी कि ईर्ष्या एक अनावश्यक विकार है, इससे उसकी गणना मूल मनोविकारों में नहीं हो सकती । यह यथार्थ में कई भावों के विचित्र मिश्रण से संघित एक विप है। जब किसी विपय में अपनी स्थित को रिचत रख सकने या समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयोग्यता या आलस्य आदि के कारण कुछ कसर रहती है तभी इस इच्छा का उद्य होता है कि किसी व्यक्ति-विशेष की स्थित उस विषय में हमारे तुल्य या हमसे बढ़कर न होने पाए। यही इच्छा बढ़कर द्वेष में परिवर्त्तित हो जाती है और तब उस दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट, न कि केवल उसी विषय में बल्कि प्रत्येक विषय में, वांछित हो जाता है। वेर और द्वेष में अन्तर यह है कि वेर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार में होता है, पर द्वेष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा से नहीं किया जाता।

यह बात ध्यान देने की है कि ईप्या व्यक्ति-विशेष से होती है। यह नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वर्य, गुण या मान से सम्पन्न देखा उसी से ईप्या हो गई। ईप्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ-साथ उन पर भी अवस्य पड़ेगी या पड़ती होगी। अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ-साथ जिन पर लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईप्या नहीं उत्पन्न होती। काशी में रहनेवाले किसी धनी को अमेरिका के किसी धनी की बात सुनकर ईप्या नहीं होगी। हिन्दी के

किसी कवि को इटली के किसी कवि का महत्त्व सुनकर ईर्घ्या नहीं होगी। सम्बन्धियों, बाल सखात्रों, सहपाठियों त्र्रीर पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जो आदमी एक साथ उठते-बैठते देखे गए हैं उन्हों में से कोई एक दूसरे की बढ़ती से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दो साथियों में से कोई किसी ऋच्छे पद पर पहुँच गया तो वह इस उद्योग में देखा जाता है कि दूसरा किसी अच्छे पद पर न पहुँचने पाए । प्रायः अपनी उन्नति के गुप्त बाधकों का पता लगाते-लगाते लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र तक पहुँच जाते हैं। जिस समय संसर्ग-सूत्र में बाँधकर हम त्र्यौरों की अपने साथ एक पंकि में खड़ा करते हैं उस समय सहातुभूति, सहायता त्र्यादि की सम्भावना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ ईर्ष्या त्र्योर द्वेष की सम्भवना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी विधान से हम भलाई ही भलाई की सम्भावना का सूत्रपात करें त्रौर इस प्रकार भविष्य के त्रानिश्चय में बाधा डालें, यह कभी हो ही नहीं सकता। भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल श्रौर श्रजेय है। अपनी लाख विद्या-बुद्धि से भी हम उसे बिलकुल हटा नहीं सकते।

श्रव ध्यान देने की बात यह निकली कि ईप्या के संचार के लिए ईप्या करनेवाले श्रोर ईप्या के पात्र के श्रातिरक्त स्थिति पर ध्यान देनेवाले समाज की भी श्रावश्यकता है। इसी समाज की धारणा पर प्रभाव डालने के लिए ही ईप्या की जाती है; ऐश्वर्य, गुण या मान का गुप्त रूप से, बिना किसी समुदाय को विदित कराए, मुख या सन्तोष भोगने के लिए नहीं। ऐश्वर्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से वस्तुत: बढ़कर या उसके तुल्य न हों, पर यदि समाज की यह धारणा है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य हैं तो हम सन्तुष्ट रहेंगे, ईप्या का घोर कष्ट न उठाने जायँगे। कैसी श्रनोखी बात है कि वस्तु-प्राप्ति से वंचित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से सन्तुष्ट रहते हैं! ईप्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से श्रपनी कोई वास्तविक हानि न देख-

कर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। समाज के संघर्ष से जो श्रवास्तविकता उत्पन्न होती है वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम नहीं। वह हमें सुखी भी कर सकती है, दुखी भी। फारसी मसल है "मंगे अम्बोह जशने दारद"। हम किसी कष्ट में हैं; इसो बीच में कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी वही कष्ट वर्णन करने लगता है तो हमारे मुँह पर कुछ हँसी आ जाती है और हम कुछ आनिन्दत होकर कहते हैं "भाई ! हम भी तो इसी बला में गिरफ्तार हैं।" यदि दस- पाँच आदमी वही कष्ट बतलानेवाले मिलें तो हमारी हँसी कुछ बढ भी जाती है। एक बार किसी ने अपने सम्बन्धी के मरने पर एक विद्वान से पूछ कि ''हम धैर्य्य कैसे धारण करें ?' उसने कहा कि "थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार में लाखों अनाथ इधर-उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखो बच्चे बिना मा-बाप के हो रहे हैं, लाखों विभवाएँ त्राँसू बहा रही हैं।" यदि हमें कोई कप्ट है तो क्या दूसरों को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट सचमुच कुछ घट जाता है ? यदि नहीं घटता है तो यह हँसी कैसी, यह धैर्च्य कैसा ? यह हँसी केवल स्थिति के मिलान पर निर्भर है, जिससे ऋपनी स्थिति के विशेषत्त्व का परिहार होता है। यह लोक-संश्रय का एक गुण है कि कभी-कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके विशेषस्व के परिहार से तत्सम्बन्धी भावना में ऋन्तर पड़ जाता है। पर यह अन्तर ऐसा ही है जैसा रोते-रोते सो जाना या फोड़ा चिराते समय क्लोरोफ़ार्म सुँघ लेना ।

समाज में पड़ते ही मनुष्य देखने लगता है कि उसकी स्थिति दोहरी हो गई है। वह देखता है कि "मैं यह हूँ" और "मैं यह सममा जाता हूँ" इस दोहरेपन से उसका सुख भी दोहरा हो जाता है और दुःख भी। 'मैं बड़ा हूँ' इस निश्चय के साथ एक यह निश्चय और जुड़ जाने से कि 'मैं बड़ा सममा जाता हूँ' मनुष्य के आनन्द या सुख के अनुभव में वृदि होती है। इसी प्रकार 'मैं जुद्र हूँ" इस धारणा के साथ 'मैं जुद्र सममा जाता हूँ' इस धारणा के योग से दुःख के

अनुभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार स्थिति के एकांत और सामा-जिक दो विभाग हो जाने से कोई तो दोनों विभागों पर दृष्टि रख सकते हैं और कोई एक ही पर । शक्तिशाली खोर प्रतिभा-सम्पन्न मनुष्य पहले यह प्रयत्न करते हैं कि 'हम ऐसे हों'। फिर वैसे हो जाने पर यदि त्रावश्यक हुत्रा तो वे यह प्रयत्न भी करते हैं कि 'हम ऐसे सममे जायँ'। इन दोनों के प्रयत्न जुदे-जुदे हैं । संसार में शक्तिसम्पन्न सब नहीं होते, इससे बहुत से लोग स्थिति के पहले विभाग के लिए जिन प्रयत्नों की त्रावश्यकता है उनमें त्रपने को त्रसमर्थ देख दूसरे ही विभाग से किसी प्रकार अपना संतोष करना चाहते हैं और उसी पर हिष्ट रखकर प्रयत्न करते हैं। ईर्ष्या एसे लोगों के हृदय में बहुत जगह पाती है ऋौर उनके प्रयत्नों में सहायक भी होती है। भाव-प्रवर्तन त्यादि के बल सं जिस समुदाय के प्राणी परस्पर ऐसे सन गए हैं कि ऋपने इन्द्रियानुभव ऋौर भावनाऋों तक को जवाब देकर दूसरों के इन्द्रियानुभव ऋौर भावनाऋों द्वारा निर्वाह कर सकते हैं, उसी में ईर्ष्या का विकास हो सकता है। अतः ईर्प्या का अनन्य अधिकार मनुष्य-जाति ही पर है। एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को कुछ खाते देख उसे आप खाने की इच्छा कर सकता है, पर वह यह नहीं चाह सकता कि चाहे हम खायँ या न खायँ वह दूसरा कुत्ता न खाने पाए। दूसरे कुत्तों की दृष्टि में हमारी स्थिति कैसी है, इसकी चिन्ता उस कुत्ते को न होगी।

अपने विषय में दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का प्रयत्न अच्छी बात है। इस प्रयत्न को जो बुरा रूप प्राप्त होता है वह असत्य के समावेश के कारण—दूसरों की धारणा की अवास्तविकता और अपनी स्थिति की सापेन्नता के कारण। जब हम अपने विषय में दूसरों की भूठी धारणा और अपनी स्थिति के सापेन्न रूप मात्र से संतोष करना चाहते हैं तभी बुराइयों के लिए जगह होती है और ईर्घ्या की राह खुलती है। जैसी स्थिति हमारी नहीं है, जैसी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता हममें नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वैसी स्थिति

सममें। जैसी स्थित से वास्तव में हमें कोई सुख नहीं •है वैसी स्थिति किसी दूसरे के समान या दूसरे से अच्छी स्वयं सममने से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा समभी जाने से ही हम संतीप करते हैं। ऐसे असत्य आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी असार वृत्ति का उद्य हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

उपर जो कुछ कहा गया उससे शायद यह धारणा हो सकतो है कि ईर्ष्या अप्राप्त वस्तु ही के लिए होती है। पर यह बात नहीं है। हमारे पास को वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर कभी-कभी हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। किसो गरीब पड़ोसी को कमशः धनी होते देख त्रासपास में धनी माना जानेवाला मनुष्य कभी-कभी बुरा मानने लगता है। एक ऊँची जाति का त्रादमी किसी नीच जाति के आदमी को अपने ही समान वस्त्र आदि पहने देख बुरा मानता स्रोर कुढ़ता है। इसका कारण यह स्थायी बुद्धि या स्रहङ्कार है कि 'हम ऊँचे हैं वह नीचा है, हम बड़े हैं वह छोटा है'। लोक-व्यवस्था के भीतर क़ुछ विरोप वर्ग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान, धर्म-चिन्तक, शासन-कार्य-पर नियुक्त अधिकारी, देशरचा में प्राण देने को तैयार वीर इत्यादि औरों से अधिक आदर और सम्मान के पात्र होते हैं। इनके प्रति उचित सम्मान न प्रदर्शित करना ऋपराध है। अन्य वर्ग के लोग लोकधर्मानुसार इन्हें बड़ा मानने को विवश हैं। पर इन्हें दूसरों को छोटा प्रकट करने क्या मानने तक का अधिकार नहीं है। जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का खत्व खोया।

न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईंटें जोड़ता है। समाज कल्याण के वि गर से न्यायाधीश का साधारण व्यवहार में कारीगर के प्रति यह प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हमसे छोटे हो। जिस जाति में इस छोटाई-बड़ाई का श्रीभमान जगह-जगह जमकर दृढ़ हो जाता है उसके भिन्न-भिन्न वर्गी के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है श्रीर संघ-शिक का विकास बहुत कम श्रवसरों पर देखा जाता है। यदि समाज में उन कार्यों की, जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी

जीबन-न्दिर्वाह करते हैं, परस्पर छोटाई बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की जाय, तो बहुत सा असं-तोष दूर हो जाय.राजनीतिक स्वत्व की त्राकांचा से स्त्रियों को पुरुषों की हद में न जाना पड़े, सब पढ़े-लिखे ऋादमियों को सरकारी नौकरियों ही के पीछे न दौड़ना पड़े। जहाँ इस छोटाई बड़ाई का भाव बहुत प्रचार पा जाता है श्रौर जीवन-व्यवहारों में निर्दिष्ट श्रौर स्रष्ट रूपों में दिग्वाई पड़ता है, वहाँ लोगों की शक्तियाँ केवल कुछ विशेष-विशेष स्थानों की श्रोर प्रवृत्ति होकर उन-उन स्थानों पर इकट्ठी होने लगती हैं श्रीर समाज के कार्य-विभागों में विषमता ह्या जाती है ऋर्यात् कुछ विभाग सूने पड़ जाते हैं और इब त्रावश्यकता से ऋधिक भर जाते हैं. जैसा कि त्राज-कल इस दश में देखा जा रहा है। यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प वाणिज्य आदि की ओर तब तक पढ़े-लिखे लोग ध्यान न देंगे जब तक कुछ पेशों श्रौर नौकरियों की शान लोगों की नजरों में समाई रहेगी। इस प्रकार कीशान प्रायः किसी शक्ति के अनुचित प्रयोग में अधिक सममी जाती है। कोई पुलिस का कर्मचारी जब ऋपने पद का ऋभिमान प्रकट करता है तब यह नहीं कहता कि भें जिस बदमाश को चाहूँ पकड़कर तंग कर सकता हूँ' बल्कि यह कहता है कि 'मैं जिसको चाहूँ उसको पकड़कर तंग कर सकता हूँ'।

श्रिधिकार संबंधी श्रिममान श्रनौचित्यकी सामर्थ्य का श्रिधिक होता है। यदि श्रिधिकार के अनुचित उपयोग की संभावना दूर कर दी जाय तो स्थान-स्थान पर श्रिममान की जमी हुई मैल साफ हो जाय श्रोर समाज के कार्य्य-विभाग चमक जायं। यदि समाज इस बात की पूरी चौकसी रचें के पिलिस के श्रफ्तसर उन्हीं लोगों को कष्ट दे सकें जो दोषी हैं, माल के श्रफ्तसर उन्हीं लोगों को च्रित्यस्त कर सकें जो कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उन्हें शेप लोगों पर जो निर्दोप हैं, जिनका मामला साफ है श्रोर जिनसे हर घड़ी काम पड़ता है, श्रिममान प्रकट करने का श्रवसर कहाँ मिल सकता है ? जब तक किसी कार्यालय में छोटे से बड़े तक सब श्रपना-श्रपना नियमित कार्य्य ठोक-ठीक करते हैं तब पक एक के लिए दूसरे पर श्रपनी बड़ाई प्रकट करने का श्रवसर नहीं

त्राता है। पर जब कोई अपने कार्य में त्रिट करता है तब उसका अफ़-सर उसे दरह देकर अपनी बड़ाई या अधिक सामर्थ्य दिखाता है। सापेच बड़ाई दूमरे को चति-धस्त करने और दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य का नाम है। अधिकार की सापेच बड़ाई दूसरे को चतित्रस्त करने की सामर्थ्य है और धन या गुए की सापेन बड़ाई दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य है। इससे विदित हुआ कि यह छोटाई वड़ाई हर समय तमाशा दिखाने के लिए नहीं है,बल्कि अवसर पड़ने पर संशोधन या शिचा के लिए है। किसी अवध के तत्रव्युक़ेदार केलिए बड़ाई का यह स्वाँग दिखाना ऋ।वश्यक नहीं है कि वह जब मन में ऋाए तब काम-दार टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ ग़रीबों को पिटवाता चले । किसी देहाती थानेदार के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह सिर पर लाल पगड़ी रख गँवारों को गाली देकर हर समय श्रपनी बड़ाई का श्रतुभव करता श्रीर कराता रहे। श्रमिमान एक व्यक्तिगत गुण है, उसे समाज के भिन्न भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं। समाज में स्थान-स्थान पर श्रभिमान के अजायबघर स्थापित होना अच्छा नहीं। इस बात का ध्यान रखना समाज का कर्त्ताव्य है कि धर्म त्र्योर राजबल से प्रतिष्टित संस्थात्रों के अन्तर्गत अभिमानालय और खुशामदखाने न खुलने पाए।

इसी प्रकार किसी बड़े धनी या गुणी का यह हर घड़ी का एक काम न हो जाना चाहिए कि वह औरा के धन या गुण से अपने धन या गुण का मिलान किया करे और अपने से कम धनी या गुणी लोगों से अपनी श्रेष्ठे ता देख दिखाकर सन्तोप किया करे। इस प्रकार सन्तोप करना वस्तु को छोड़ छाया पर सन्तोप करना है। इस प्रकार के संतोप का सुख मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर वह एसे ही अवसरों तक के लिए निर्दिष्ट है जब किसी बुटि का संशोधन हो, कठिनता का निराकरण हो या आवश्यकता की पूर्ति हो। उसे ऐसे अवसरों के अतिरिक्त और अवसरों में घसीटना बुराई है। कई आदमी किसी रास्ते के पत्थर को हटाने में लगे हैं और वह नहीं हिलता है। एक दूसरा आदमी आकर अकेले उस पत्थर उसको हटाकरफेंक देता है। से यही सममकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा उनकी अपेत्ता वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती।

दुःख या आपित्त का पूर्ण निश्चयं न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसे अशङ्का कहते हैं। उसमें वेसी आकुलता नहीं होती। उसकासंचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री याहे रास्ते भर इस आशङ्का में रहे कि कहीं चीता न मिल जाय, पर वह बरावर चला चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जायगा तो वह या तो लीट जायगा अथवा एक पेर आगे न रखेगा। दुःखात्मक भावों में आशङ्का की वही स्थित सममनी चाहिए जो सुःखात्मक भावों में आशङ्का की वही स्थित सममनी चाहिए जो सुःखात्मक भावों में आशाक्का की वही स्थित सममनी चाहिए जो सुःखात्मक भावों में आशाक्का की वही स्थित सममनी चाहिए जो सुःखात्मक भावों में आशाकी। अपने द्वारा कोई भयञ्कर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से मी चिएक स्तम्भ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे, कोई किसी से कहे कि "इस छत पर से कूट जाव" तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि "डर मालूम होता है"। पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है।

कोध का प्रभाव दुःख के कारण पर डाला जाता है इससे उसके द्वारा दुःख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी श्रवस्थाश्रों में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक सिद्धित रहते हैं श्रोर ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच श्रोर परिचय का विस्तार बहुत श्रधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के सञ्चार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि श्राफत श्राई। यदि कोई करूर मनुष्य किसी बात पर श्रापसे बुरा मान गया श्रोर श्रापको मारने दोड़ा वो उस समय भय की प्रेरणा से श्राप भागकर श्रपने को बचा लेंगे। पर सम्भव है कि उस मनुष्य का कोध जो श्राप पर था उसी समय दूर न हो बिल्क कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाय, तो उसके लिए श्रापके सामने फिर श्राना कोई बड़ी बात न होगी। प्राणियों की श्रसभ्य दशा

वैर के अन्तर्गत है। इसी प्रकार यदि किसी की संपन्नता से हैंमें क्लेश या हानि की त्राशङ्का है त्रौर हम उसकी ऐसी संपन्नता की त्रनिच्छा या उसका दु:स्व करते है तो केवल ऋपना बचाव करते है-श्राजकल के शब्दों में अपनी रत्ता के स्वत्व का उपयोग करते हैं। यदि हम किसी अन्यायी को कोई अधिकार पाने देख कुढ़ते हैं तो केवल अपने या समाज के बचाव की फिक करते हैं, ईर्प्या नहीं करते। यदि हमें निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना घमंडी है कि यदि उसे किसी वस्त की प्राप्ति होगी तो वह हमसे ऐंठ दिखाकर हमारा अपमान करेगा, तो हमारा यह चाहना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए ऋथवा इस बात पर दुखी होना कि वह मित्र वह वस्तु पा गया, ईप्यो नहीं; बचाव की चिन्ता है इसी से ऋभिमानियों से ईर्प्या करने का ऋधिकार मनुष्य मात्र को है। लोग इस ऋधिकार का उपयोग भी खूब करते हैं। क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या व्यवहार में, मानव जीवन के सब विभागों में इस ऋधिकार का उपयोग होते देखा जाता है। हेसा देखा गया है कि अच्छे से अच्छे लेखकों के गुणों पर उनके ऋभिमान से आहत लोगों के प्रयत्न या उदासीनता से बहुत दिनों तक परदा पड़ा रहा है और वे जिन्दगी भर भवभूति के इस वाक्य पर सन्तोष किए बैठे रहे हैं—

> "उत्पथ्स्य हि मम कोऽपि समानधम्मी कालो ह्ययं निरर्वाधर्विषुता च पृथ्वी।"

अभिमान प्रस्त गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं। अभिमानी स्वयं अन्धा होकर दूसरों की आँखें भी फोड़ता है। न उसे दूसरों के उसके उसके गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों को उसके गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती है। अभिमान दोनों और ज्ञान का निषेध करता है। अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रष्ट गुण है उसी प्रकार दूसरे के अभिमान को देख जुड़्य न होना भी श्रेष्ट गुण है।

अव यह रपष्ट हो गया होगा कि ईप्यो दूसरे की प्राप्त या प्राप्ति की सम्भावना से उत्पन्न दुःख है, चाहे वह वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो। अतः ईप्यो धारण करनेवालों के दो रूप होते हैं, एक असंपन्न और दूसरा संपन्न। असंपन्न रूप वह है जिसमें ईर्ष्या करनेवाला दूसरे को ऐसी वस्तु प्राप्त करते देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दु:ख में आलस्य या असामर्थ्य से उत्पन्न नैराश्य, दूसरे की प्राप्ति से अपनी सापेत्तिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपन्नता की इच्छा, और अन्त में इस इच्छा की पूर्ति में बाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा कोध इतने भावों का मेल रहता है। किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा उसी को प्राप्त करता है। हम समभते हैं कि लोगों की हिए जब हमारी स्थिति पर पड़ती होगी तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती होगी। इससे लोगों की हिए में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जँवती होगी। अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को न प्राप्त करता या खो देता। पर वह दूसरा व्यक्ति जीता जागता यह्नवान् प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करता या रचित रखता है। इससे हमारी इच्छा-पूर्त में बाधा होती है और हम बाधक के अपर मन ही मन चिड़चिड़ाते हैं।

ईर्ष्या में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है इसका प्रमाण बरावर मिलता रहता है। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख यिंद कोई उससे ईर्ष्या करता है तो केवल यही नहीं होता कि वह उसी वस्तु को उससे अलग करके या अलग करने का प्रयत्न करके सन्तोष कर ले, बल्कि वह उस संपन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर, बिना किसी अन्य कारण के, कुवाक्य भी कह बैठता है। जी दुखाने का यह प्रयत्न बिना किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता। इसी कारण जैसे 'क्रोध से जलना' कहा जाता है वैसे ही 'ईर्ष्या से जलना' भी कहा जाता है। साहित्य के राव्दों में, क्रोध ईर्ष्या के संचारी के रूप में समय समय पर व्यक्त होता हुआ देखा जाता है। अब यहाँ पर लगे हाथों यह भी देख लेना चाहिए कि यह क्रोध है किस प्रकार का। यह क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है। जिसके प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है उसके मानसिक उद्देश की और नहीं ध्यान दिया जाता। यदि हम असावधानी से दौड़ते समय किसी सोए आदमी से टकराकर उस

पर बिगड़ने लगें, या रास्ते में पत्थर की ठोकर खाकर उस चूर-चूर करने पर उतारू हों, तो हमारा यह कोध जड़ कोध होगा; क्योंकि हमने यह विचार नहीं किया कि क्या वह आदमी हमें ठोकर खिलाने के लिए ही सोया था, या वह पत्थर हमारे पैर में लगने के ही नामा कूल इरादे से वहाँ आ पड़ा था। यदि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और दूसरा उसे प्राप्त करता है तो वह उस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि उससे हम अपनी हेठी सममकर दुखी हों और हमारी इच्छापूर्त्त में बाधा पड़े। यह दूसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि उसकी प्राप्ति से हम अपनी हेठी समम सममकर बेचैन हो रहे हैं. वह हमारे दुःख में सहानुभूति न करे और उस वस्तु को लिये आनंद से कान में तल डाले बैठा रहे। प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को प्राप्त करनेवाले मनुष्य को पहले यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन-किन महाशयों की मानहानि हो रही है।

उपर कहा ना चुका है कि ईर्ब्या धारण करनेवालों की दो दशाएँ होती हैं, श्रसम्पन्न और सम्पन्न। श्रसम्पन्न दशा का दिग्दर्शन तो उपर हो चुका। सम्पन्न दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त है उसे दूसरे को भी प्राप्त करते देख हमें दुःख होता है। श्रसम्पन्न ता में दूसरे को श्रपने से बढ़कर होते देख दुःख होता है। सम्पन्न दशा में दूसरे को श्रपने बराबर होते देख दुःख होता है। श्रसम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से घटकर न रहें, बराबर रहें श्रोर सम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से घटकर न रहें, बराबर रहें श्रोर सम्पन्न दशा में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम दूसरे से बढ़कर रहें, उसके बराबर न रहें। सम्पन्न की ईर्घ्या में श्राकांचा बढ़ी-चढ़ी होती है, इससे उसका श्रनौचित्य भी बढ़ कर होता है। श्रसम्पन्न ईर्घ्यावाला केवल श्रपने को नीचा सममे जाने से बचाने के लिए श्राकुल रहता है, पर सम्पन्न की ईर्घ्या में नैराश्य का भाव श्रोर श्रपनी कमी का दुःख मिला रहता है, इससे उसकी कलुषता उतनी गहरी नहीं जान पड़ती। निराश श्रोर श्रभाव-पीड़ित मनुष्य जैसे इधर-उधर भूलता

भटकता फिरता है वैसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है। पर सम्पन्न ईर्ष्यालु की स्थिति ऐसी चोभकारिगी नहीं होती।

हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु में हमसे कम है। उसकी कमी और अपनी बड़ाई देख-दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न होने का हमें दुर्व्यसन हो गया है। इसी बीच उसको भी वह वस्तु प्राप्त हो जाती है और हमें जान पड़ता है कि हमारी स्थिति, जो सापेश थी, मारी गई। अपने आनन्द में इस प्रकार वाधा पड़ते देख हम अपने साथी को उस प्राप्ति से दुखी होते हैं ऋौर मन ही मन उस पर कुढ़ते भी हैं। साथी को बहुत दिनों तक तो इसका पता ही नहीं चलता, पीछे पता चलने पर भी वह हमारे इस दु:ख में कुछ भी सहानुभूति नही करता। हमारी कुप्रवृत्ति का कारण बिना अवसर के हर घड़ी बड़ाई का अनुभव या स्थित की सापेचता का सुख भागने की लत है। किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य ऋौर सापेन्निकता पर गौण दृष्टि रखनी चाहिए। सापेन्निकता नज़र का खेल है, त्र्योर कुछ नहीं। यदि हमें पेट भर ऋत्न नहीं मिलता है, पर लोग समभते हैं कि हम अपने किसी साथी से अच्छे या धनी हैं तो लोगों को इस धारणा से हमारा पेट नहीं भर सकता । लोगों की इस धारणा सं त्रानन्द होता है पर वह उस त्रानन्द का शतांश भी नहीं है जो वास्तविक स्थिति में प्राप्त वस्तुत्रों से मिलता है। त्र्यतः स्थित के वास्तविक त्रानन्दों को छोड़ इस छाया-रूपी त्रानन्द पर मुख्य रूप से ध्यान रखना प्रमाद त्रोर स्थिति की रत्ता का बाधक है। यदि हम वास्तविक दशा की ऋोर ध्यान रख आवश्यक प्रयत्न न करते रहेंगे तो अपनी सँभाल नहीं कर सकते।

कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों की धारणा का छुछ मूल्य होता है, अर्थात् उससे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। जैसे, यदि किसी गाँव में मूर्ख और विद्वान दो वैद्य हैं तो लोग दूसरे को अधिक निपुण समभ उसके पास अधिक जायँगे और उसकी आमदनी अधिक होगी। अब यदि पहला वैद्य भी परिश्रम करके वैद्यक पढ़ लेगा और लोगों की यह धारणा हो जायगी कि यह भी बिद्वान् है तो उस दूसरे वैद्य की आमदनी कम हो जायगी। ऐसी अवस्था में उस दूसरे वैद्य का पहले वैद्य की उन्नात से छढ़ना शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुःख या भुँ मलाहट है। ईर्ष्या निःस्वार्थ होनी चाहिए।

ईर्ष्या का दुःख प्रायः निष्फल ही जाता है। अधिकतर तो जिस बात की ईर्प्या होती है वह ऐसी बात होगी है जिस पर हमारा वश नहीं होता । जब हममें अपनी ही स्थित में अनुकृत परिवर्त्तन करने की सामर्थ्य नहीं है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिवर्त्तनकर सकते हैं ? जितनी जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरे की स्थिति से नहीं । किसी स्थिति में परिवर्तान करने के लिए उसके ऋंग-प्रत्यंग का परिचय आवश्यक होता है। पर कभी-कभी ऐसे ऋवसर ऋा जाते हैं जिनमें ईर्ष्या की तुष्टि का साधन सुगम होता है; जैसे यदि किसी आदमी को किसी दूसरे से कुछ लाभ पहुँचने-वाला होता है या पहुँचता है तो हम उस दूसरे से उसकी कुछ बुराई कर आते हैं और उसे लाभ से विश्वित कर देते हैं। पर हमारी यह सफलता निरापद नहीं। यदि विख्वित व्यक्ति की हमारी कार्रवाई का पता लग गया तो वह ऋद्ध होकर हमारी हानि करने के लिए हमसे अधिक वेग के साथ यत्न करेगा। हमने तो केवल जरा सा आकर जबान हिलाने का कष्ट उठाया था पर वह हमारी हानि करने के लिए पूरा परिश्रम करेगा।

ईंप्या में प्रयत्नोत्पादिनी शिक बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं होता जो कोध खादि में होता है क्योंकि खालस्य और नैराश्य के खाश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब खालस्य और नैराश्य के कारण खपनी उन्नित के हेतु प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम खपनी उन्नित का ध्यान तक खपने मन में नहीं ला सकते, तभी हम हारकर दूसरे की स्थिति की खोर बार-वार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने पर मा बुरी न दिखाई देती। खपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रख'सापे चिकता द्वारा सन्तोप-लाभ करने का ढीला यत्न ष्रालस्य श्रोर नेराश्य नहीं तो श्रोर क्या है ? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक श्रोर कहाँ तक सन्तोप कर सकते हैं ? जो श्रपनी उन्नति के प्रयत्न में बरावर लगा रहता है उसे न तो नेराश्य होता है श्रोर न हर घड़ी दूसरे की स्थिति से श्रपनी स्थिति के मिलान करते रहने की फुरसत । ईर्ष्या की सब से श्रच्छी दवा है उद्योग श्रोर श्राशा । जिस वस्तु के लिए उद्योग और श्राशा निष्फल हो उस पर से श्रपना ध्यान हटाकर सृष्टि की श्रमन्तता से लाभ उठाना चाहिए ।

जिससे ईर्प्या की जाती है उस पर उस ईर्प्या का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्प्या अप्रेच्य मनोविकार है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि किसी मनुष्य को अपने से ईर्प्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्प्या नहीं करने लगते। दूसरे को ईर्प्या करते देख हम अससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्प्या का फल भोग हम उस पर कोध करते हैं, जिसमें अधिक अनिष्ठकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्प्या एक ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है इससे इस बात का आभास मिलता है कि प्रकृति के क़ानून में ईर्प्या एक पाप या जुमें है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुँचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुँचाना सामाजिक न्याय नहीं है, अधिक कष्ट पहुँचाना न्याय है; क्योंकि निरपराधि व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है।

ईंग्या श्रत्यन्त लज्जावती वृत्ति है। वह श्रपने धारणकर्त्ता स्वामी के सामने भी मुह खोलकर नहीं श्राती । उसके रूप श्रादि का पूरा परिचय न पाकर भी धारणकर्त्ता उसका हरम की बेगमों से श्रिधक परदा करता है। वह कभी प्रत्यच रूप में समाज के सामने नहीं श्राती। उसका कोई बाहरी लज्ञ्यण धारणकर्त्ता पर नहीं दिखाई देता। कोध में श्रांखें लाल हों, भय में श्राकुलता हो, घृणा में नाक-भौं सुकुड़े,करुणा में

त्रांसू आएँ, पर ईर्ष्या में शायद ही कभी श्रसावधानी से ठंडी साँस निकल जाय तो निकल जाय। ईप्यां इतनी कुत्सित वृत्ति है कि सभा-समाज में, मित्रमंडली में, परिवार में, एकान्त कोठरी में, कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती। लोग श्रपना कोध स्वीकार करते हैं, भय स्वीकार करते हैं, पर इंद्यां का नाम कभी मुँ इपर नहीं लाते; ईर्ष्या से उत्पन्न श्रपने कार्यों को दूसरी मनोवृत्तियों के सिर मड़ते हैं। यदि हमें ईप्यां के कारण किसी की प्रशंसा श्रच्छी नहीं लग रही है तो हम बड़ी गम्भीरता श्रीर सजनता प्रकट करते हुए उसके दोषों श्रीर युटियों का निद्शन करते हैं। वैर ऐसी बुरी वृत्ति तक कभी-कभी ईर्ष्यां को छिपाने का काम दे जाती है।

## भय

किसी त्राती हुई त्रापदा की भावना या दुःख के कारण के साल्चा-होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुःख के कारण पर प्रभाव हालने के लिए त्राकुल करता है त्रोर भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुःख के कारण के स्वरूप-बोध के बिना नहीं होता। यदि दुःख का कारण चेतन होगा त्रोर यह समका जायगा कि उसने जान- वृक्तकर दुःख पहुँचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्द्ध होना जरूरी नहीं; इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुःख या हानि पहुँचेगी। यदि कोई ज्योतिपी किसी गँवर से कहे कि "कल तुम्हारे हाथपाँच दूर जायँगे" तो उसे क्रोध न त्राएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा त्राकर कहे कि "कल त्रमुक त्रमुक तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ देंगे" तो वह तुरंत त्योरी बदलकर कहेगा कि "कीन हैं हाथ पैर तोड़नेवाले १ देख लूँगा"।

भय का विषय दो रूपों में सामने आता है—असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रतन्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समम पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयन्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। दो मन्ष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे वेठे या आनन्द से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयन्न करें तो वच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है पर बहुत कुछ मनुष्य की अकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अनुमता

की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाईयों और आपित्तयों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पाँव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो सँभलकर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है।

भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है अोर भारी दोप माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरञ्जन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। भीरता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की अन्न-मता ऋोर ऋपनी शक्ति का ऋविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का ऋभिप्राय यही होता है कि भागनेवाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता तथा अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रत्ता का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानो चाल की भीरुता हुई । जीवन के श्रोर श्रनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है । ऋर्थहानि के भय से बहुन व्यापारी कभी-कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, परास्त होने के भय से बहुत से पींडत कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। सब प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अज्ञमता और अपनो शिक का अविश्वास छिपा रहता है। भीर व्यापारी में अर्थहानि सहने की अज्ञमता ख्रीर अपने व्यवसाय-कौराल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अन्नमता और अपने विद्या-बुद्धि-वत पर अविश्वास निहित है।

एक ही प्रकार की भीरता एसो दिखाई पड़ती है जिसको प्रशंसा होती है। वह धर्म-भीरता है। पर हम तो उसे भी कोई वड़ी प्रशंसा की बात नहीं समफते। धर्म से डरनेवालों की अपेचा धर्म की और आकर्षित होनेवाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई समय उसे अपने को बल में औरों से बढ़कर देख सन्तोष और आनंद होगा और शेप लोग भी उसके कृत्य से प्रभावित रहने के कारण उस समय उसके इस सापेच्च आनन्द या आनन्द प्रदर्शन से कुढ़ेंगे नहीं, बिल्क कुतूहल-युक्त होंगे और शायद कुछ शिच्चा भी प्रहण करेंगे। पर यदि उसे इस बड़ाई के आनन्द का चसका लग जायगा और वह हर घड़ी इसका अनुभव करना चाहेगा, उसे प्रकट किया करेगा तो यह एक प्रकार का दुर्व्यसन हो जायगा और श्रहक्कार के नाम से पुकारा जायगा।

जिस किसी के चित्ता में इस प्रकार ऋहङ्कार घर करेगा उसमें अपने चारों खोर अपने से घटकर धन, मान गुण या बल देखने की स्थायी इच्छा स्थापित हो जायगी ऋौर जो वस्तु उसे प्राप्त है उसे भी दसरों को प्राप्त करते देख उसे कुढ़न या ईर्प्या होगी। उसके ऋहङ्कार से ब्राहत होकर दूसरे लोग भी उसकी उन्नति न देखना चाहेंगे ब्रीर उससे एक प्रकार की उचित ईर्घ्या रक्खेंगे। इस प्रकार ईर्घ्या की श्रच्छी खेती होगी। सारांश यह कि श्रभिमान हर घड़ी बड़ाई की भावना भोगने का दुर्व्यसन है ऋौर ईर्ष्या उसकी सहगामिनी है। इस बड़ाई के अनुभव को भोगने का जिसे दुर्व्यसन हो जाता है उसके लिए उन्नति का द्वार बन्द सा हो जाता है। उसे हर घड़ी अपनी बड़ाई अनुभव करते रहने का नशा हो जाता है, इससे उसकी चाट के लिए वह सदा ऋपने से घटकर लोगों की ऋोर दृष्टि डाला करता है और अपने से बड़े लोगों को ओर नशा मिट्टी होने के भय से देखने का साहस नहीं करता। ऐसी अवस्था में वह उन्नति की उत्ते-जना और शिचा से वंचित रहता है। इसी से अभिमान को 'मद' भी कहते हैं। दुर्व्यसन किसी प्रकार का हो, मद है।

यह तो कहा ही जा चुका है कि ईर्ष्या दूसरे की असम्पन्नता की इच्छा की आपूर्ति से उत्पन्न होती है। ऐसी इच्छा यिद् किसी हानि के वदले में अथवा हानि की आशंका से हो तो वह शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। किसी दूसरे से हानि उठाकर उसकी हानि की आकांचा करना केवल बुराई का बुराई से जवाब देना है और कोध या में ही भय से ऋधिक काम निलकता है जब कि समाज का ऐसा गहरा सङ्घटन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता ऋौर उनके विषय में जानकारी रहती हो।

जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं जिनमें काई एक व्यक्ति बीस-पंचीस से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे दस बारह कोस पर ही रहनेवाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौंड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्ता उसी समय तक के लिए ही नहीं बल्कि सब दिन के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्ता की उतनी सम्भावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। जिस से वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तृति करते हैं। उनके देवी-देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं किसी आपत्ति या दुःख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भयकारक का सम्मान असभ्यता के लक्ता हैं। अशिक्तत होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गये है वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उतना किसी विद्वान का नहीं।

चलने-फिरनेवाले बचों में, जिनमेंभाव देर तक नहीं टिकते और दुःल-पिरहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपिरचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपिरचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक पाणी भीतरी आँख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुःख-कारण-पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है जिसे वह कमशः कुछ अपने ज्ञानबल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा-बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यितक्रम सममता है; विरल

विशेष गानता है। इस विशेष से सामान्य की श्रोर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर श्रभ्यास के बल से श्रपने माता-पिता या नित्य दिखाई पड़नेवाले कुछ थोड़े से श्रोर लोगों के ही सम्बन्ध में वह धारणा रखता है कि ये मुफे सुख पहुँचाते हैं श्रोर कष्ट न पहुँचाएँगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने श्राते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल श्रज्ञात वस्तुश्रों के प्रति भी वह ऐसा ही करता है।

भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों-ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता जाता है त्यों-त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञानवल, हृदयबल और शरीरबल की वृद्धि के साथ वह दु:ख की छाया मानों हटाता चलता है। समस्त मनुष्य-जाति की सभ्यता के विकास का भी यही कम रहा हैं। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रह गई है; पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लज्ञ् भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दु:ख के कारण मनुष्य ही हैं। सभ्यता से अन्तर केवल इतना ही पड़ा है कि दु:ख-दान की विधियाँ बहुत गृढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका ज्ञोभ-कारक रूप बहुत-से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस वात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबर-दुस्ती त्राकर हमारे घर, खेत, बाग़-वग़ीचे, रुपये-पैसे छोन न ले पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नक़ली दस्तावेजों, भूठे गवाहों श्रीर क़ानूनी बहुतों के बल से हमें इन वस्तुत्रों से विश्चित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है।

एक एक व्यक्ति के दूसरे दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुःखद दोनों रूप बराबर रहे हैं और बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था—एकाशाही से लेकर साम्यवाद तक—इस दोरंगी मलक को दूर नहीं कर सकती। मानवी प्रकृति की अनेकरूपता शेष प्रकृति की अनेकरूपता के साथ-साथ चलती रहेगी।

ऐसे समाज की कल्पना, ऐसी परिस्थित का स्वप्न, जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लम्बी-चौड़ी बात बनाने के लिए श्रथवा श्रपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए ही सममा जा सकता है।

उत्पर जिस व्यक्तिगत विषमता की बात कही गई है उससे सम्रष्ट रूप में मनुष्य-साति का वैसा ऋभंगल नहीं है । कुछ लोग ऋलग-ऋलग यदि कर लोभ के व्यापार में रत रहें तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखा यो त्रस्त होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बाँधकर किया जायगा तो उसमें अधिक सफलता होगी श्रीर उसका श्रनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ श्रीर श्रशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश-प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी उसने त्रागे चलकर योरप में बड़ा भयंकर रूप धारण किया। ऋर्थशास्त्र के प्रभाव से अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। योरप के देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण-काल तक ही-जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता था-रहता था। पर योरप के अर्थीनमादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियाँ प्रतिष्ठित कीं जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम-क्रम से रक्त चुसता चला जा रहा है-न जाने कितने देश चलते फिरते कङ्कालों के कारागार हो रहे हैं।

जब तक योरप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंधनीति के अनर्थ की श्रोर नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह-जगह स्वदेश-प्रेम के साथ-साथ विश्वप्रेम उमड़ता दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी। पर इस विश्वप्रेम और आध्यात्मिकता का शाविदक प्रचार ही अभी तो देखने में आया है। इस फैशन की

लहर भीरतवर्ष में भी आई। पर कोरे फ़ैशन के रूप में गृहीत इस 'विश्वप्रेम' और 'श्रध्यात्म' की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का एक मोंका ही सममना चाहिए।

सभ्यता की वर्तामान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से, भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल श्रीर सबल देशों के बीच श्रर्थ-संघर्ष की, सबल श्रीर निर्बल देशों के बीच श्रर्थ-शोषण की प्रक्रिया श्रनवरत चल रही हैं; एक चण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम विणिग्वृत्ति से उत्तना श्रनर्थ कभी न होता यदि चात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से श्रपना लक्ष्य श्रलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलच्चण सहयोग हो गया है। बर्चामान श्रर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए चात्रधर्म के उश्व श्रीर पवित्र श्रादर्श को लेकर चात्रसंघ की प्रतिष्ठा श्रावश्यक है।

जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को ऋधिकार है उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी। पर कर्म क्षेत्र के चक्र च्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न-साध्य होता है उसी प्रकार निर्भर रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्तित होती हैं—पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो; दूसरी यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो; दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुँचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का सम्बन्ध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुँचता है। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने का भय-संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते।

## कोध

कोध दुःख के चेतन कारण के साचात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साचात्कार के समय दुःख श्रीर उसके कारण के संबन्ध का परिज्ञान श्रावश्यक है। तीन चार महीने के बच्च को कोई हाथ उठा कर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है पर श्रपनी पीड़ा श्रीर उस हाथ उठाने से क्या सम्बन्ध है, यह वह नहीं जानता है। श्रतः यह केवल रोकर श्रपना दुःख मात्र प्रकट कर देता है। दुःख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना कोध का उदय नहीं होता। दुःख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करनेवाला मनोविकार होने के कारण कोध का श्राविभाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु श्रपनी माता की श्राकृति से परिचित हो जाने पर ज्योंही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही श्रपने रोने में कुछ कोध का श्राभास देने लगता है।

सामाजिक जीवन में कोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि कोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जानेवाले बहुत से कष्टों का चिर-निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य दो-चार प्रहार सहता है। यदि उसमें कोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह-ऊह करेगा जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृद्य में विवेक, द्या आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रन्ना कभी-कभी कर लेता है पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दु:ख-निवृत्ति चिरस्थायिनी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करनेवाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सिष्ट के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है।

जिससे एक बार दुःख पहुँचा, पर उसके दुहराए जाने की संभा-वना कुछ भी नहीं है उसको जो कप्ट पहुँचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रच्चा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर काथ इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपिरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुँचते-पहुँचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जायगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुःख पहुँचने की कुछ भी सम्भावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरचा की भावना भी मिली होगी।

हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य त्राकर हमें दो-चार टेढ़ी-सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुःख से बचने के परिणाम की त्रोर भी समभी जात्रगी। इन दोनों दृष्टान्तों को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुःख से उद्विग्न होकर दुःखदाता को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति दोनों में हैं; पर एक से वह परिणाम त्रादि का विचार विलकुल छोड़े हुए हैं त्रीर दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टान्त का कोध उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह विलकुल खाली नहीं जाता। दुःख पहुँचानेवाले से हमें फिर दुःख पहुँचने का डर न सही, पर समाज को तो हैं। इससे उसे उचित दण्ड दे देने से पहले तो उसी की शिचा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के त्रीर लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि कोघ के समय लोगों के मन में लोक-कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा कोघ प्रतिकार के रूप में हीं होता है।

यह कहा जा चुका है कि कोध दुःख के चेतन कारण के साचात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य्य-कारण के सम्बन्ध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है वहाँ कोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करनेवाला जिस श्रोर से दुःख श्राता है उसी श्रोर देखता है; ऋपनी ऋोर नहीं। जिसने दुःख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दु:ख पहुँचे, कृद्ध का यही लक्ष्य होता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने भी कुछ भी किया है या नहीं त्रीर न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अन्धापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं; ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर ऋंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उम्र हुआ कि मन में दुःखदाता की शक्ति के रूप ऋौर परिणाम के निश्चय, दया-भय त्र्यादि त्र्यौर भावों के सञ्चार तथा उचित त्र्यनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही तो बड़ा श्रनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु बीस पचीस त्रादमी लेकर उसे मारने त्रा रहा है श्रौर वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शिक का विचार श्रीर त्रपनी रच्चा का पूरा प्रबन्ध किए उसे मारने के लिए श्रकेले दौड़ पड़े तो उसके मारे जाने में बहुत कम सन्देह सममा जायगा। त्रात: कारण के यथार्थ निश्चय के उपरान्त, उसका उद्देश अच्छी तरह समम लेने पर ही त्रावश्यक मात्रा त्रीर उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है।

कोध की उम्र चेष्टाच्यों का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुँचाने के पहले च्यालम्बन में भय का सञ्चार करना रहता है। जिस पर कोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है च्योर नम्न होकर पश्चात्ताप कस्ता है तो चमा का अवसर सामने आता है। कोध का गर्जन-तर्जन कोध-पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी-कभी उद्देश की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उप आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए चमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर तो कोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है अर्थात् दुःख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहङ्कार होता है। अभिमान दूसरों के मान में या उसकी भावना में बाधा डालता है, इससे वह बहुत से लोगों को यों ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके— अपमान द्वारा, हानि द्वारा—अभिमानी को नम्न करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोप होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्न करने की रहती है; उसको हानि या पीड़ा पहुँचाने का उद्देश नहीं होता संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है।

कभी-कभी लोग अपने कुटुम्बियों या स्नेहियों से मगड़करांकोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुःख पहुँचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को कोध में अपना ही सिर पटकते या अंग-भंग करते देखे तब समभ लेना चाहिए कि उसका कोध ऐसे व्यक्ति के अपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवा है अर्थात् जिसे उसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुःख पहुँचेगा।

कोध का वेग इतना प्रवल होता है कि कभी-कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुःख पहुँचाया है उसमें दुःख पहुँचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पर कुचल जाने पर किसी को मारबैठता है और कभी ठोकर खाकर कङ्कड़ पत्थर तौड़ने लगता है। चणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुँचा और कुशों को उखाड़ उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखाकि एक ब्रह्मण देवता चूल्हा फूँकते फूँकते थक गए। जब त्राग न जली तब उस पर कोष करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का कोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगिलयों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रवल पड़ जाता है तो वह अन्तः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को वचपन से मिलती-जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है।

क्रोध सब मनोविकारों से फ़ुरतोला है इसी से अवसर पड़ने पर यह ऋोर दूसरे मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह द्या के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक कर कुमार्गी किसी त्रनाथ त्रबला पर ऋत्याचार कर रहा है । हमारे हृदय में उस अनाथ अवला के प्रति द्या उमड़ रही है। पर द्या की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री ऋर्थकष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम ऋपनी दया के वेग को शान्त कर लेते । पर यहाँ तो उस अबला के हु:ख का कारण मूर्त्तिमान् तथा अपने विरुद्ध प्रयत्ननों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखनेवाला है। एसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तोजित करता है जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती ! क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं वँटाता। काम क्रोध करता है, पर नाम दया ही का होता है। लोग यही कहते हैं कि ''उसने द्या करके बचा लिया"; यह कोई नहीं कहता कि ''क्रोध करके बचा लिया।" ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध द्या का साथ न दे तो द्या अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती।

क्रोध शान्ति भंग करनेवाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का सञ्चार करता है। जिसके प्रति क्रोध-प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुःख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करनेवाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनु-चित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। सन्त लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं; दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊँची-नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिह्न दबाये जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबन्ध समाज की सुख-शान्ति के लिए बहुत आव-श्यक है। पर इस प्रतिबन्ध की भी सीमा है। यह परपीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुँचता।

कोध के निरोध का उपदेश अर्थ-परायण और धर्म-परायण दोनों देते हैं। पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रूपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर धज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलनेवाला धोखे में भी कोध कोपाप का बाप ही कहेगा। कोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे वातों में फँसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर से कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी कोध नहीं करते पर उनका यह अकोध न धर्म का लज्जण है. न साधन।

कोध के प्रेरक दो प्रकार के दुःख हो सकते हैं—अपना दुःख और पराया दुःख। जिस कोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुःख से उत्पन्न कोध है। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न कोध बुराई की हद के बाहर सममा जाता है। कोधानोजक दुःख जितना ही अपने सम्पर्क से दूर होगा उतना ही लोक में कोध का स्वरूप सुन्दर और मनोहर दिखाई देगा। अपने दुःख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक कोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुःख कहा जा सकता है—जैसे, अपने आत्मीय या परिजन का दुःख, इप्ट-मित्र का दुःख। इसके आगे भी जहाँ तक दुःख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे प्राम, पुर या देश का रहनेवाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध के सौन्दर्य्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सची पर-दुःख कातरता मानी जायगी, वहीं क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौन्दर्य्य प्राप्त होगा—ऐसा सौन्दर्य जो काव्यचेत्र के बीच भी जगमगाता आया है।

यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने त्राता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं; उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है। पर यह कठोरता ऐसी कठोरता का भंग करने के लिए होती है जो पिघलनेवाली नहीं होती। क्रौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण कोध का सौन्दर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौन्दर्य्य का कारण है। निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर पाणिमात्र के दुःख की सहानुभूति छिपी है-राम के क्रोध के भीतर सम्पूर्ण लोक के दुःख का चोभ समाया हुआ है। चमा जहाँ से श्रीहत हो जाती है वहीं से क्रोध के सौन्दर्य का आरम्भ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्रीकृष्ण की चमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावएय फीका पड़ने लगा ऋौर क्रोंध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुःख पर उत्पन्न क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सौन्दर्य-दशा तक नहीं पहुँचता। दूसरे के दुःख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल त्तमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है।

बहुत दूर तक श्रोर वहुत काल से पीड़ा पहुँचाते चले श्राते हुए किसी घोर श्रत्याचारी का वना रहना ही लोक की समा की सीमा है। इसके श्रागे समा न दिखाई देगी—नैराश्य, कायरता श्रोर शिथिलता की छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच श्राशा, उत्साह श्रोर तत्परता की प्रभा जिस कोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी उसके सौन्दर्य का श्रनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि-सदृश क्रोध ऐसा ही है। वह सान्त्विक तेज हैं; तामस धाप नहीं।

द्र कोप का ही एक विधान है। राजद्र राजकोप है, जहाँ कोप लोककोप और लोककोप धर्मकोप है। राजकोप धर्मकोप से राजक एक दम भिन्न दिखाई पड़े वहाँ उसे राजकोप न समस्कर कुछ विशेष मनुष्यों का कोप समस्का चाहिए। ऐमा कोप राजकोप के महत्त्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सम्मान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समस्कती।

वैर क्रोध का ऋचार या मुरब्बा है। जिससे हमें दुःख पहुँचा है उस पर यदि हमने कोध किया श्रीर यह कोध यदि हमारे हुद्य में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में दिक जाने के कारण कोध का वेग और उप्रता तो धोमी पड़ जाती है पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध श्रपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति त्रादि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। सच पूछिए तो क्रोध ऋौर बैर का भेद केवल कालकृत है। दुःख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को पोड़ित करनेकी प्रेरणा करनेवाला मनोविकार क्रोध त्र्रीर कुछ काल वीत जाने पर प्रेरणा करनेवाला भाव वैर है। किसी ने त्रापको गाली दी। यदि त्रापने उसी समय उसे मार दिया तो त्रापने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और दो महीने बाद आपको कहीं मिला। ऋब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के सक्चय की शिक होती है। पशु श्रौर बच्चे किसी से वेर नहीं मानते। चूहे त्र्यौर बिल्ली के सम्बन्ध का 'वैर' नाम त्र्यालङ्कारिक है। त्रादमी का न त्राम त्रंगूर से कुछ वैर है न भेड़ बकरे से। पशु त्रौर बच दोनों क्रोध करते हैं ऋौर थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं।

कोध का एक हलका रूप है चिड्चिड़ाहट, जिसकी व्यञ्जनी प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उप्र नहीं होता। कभी-कभी चित व्यय रहने, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुभीता न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं इससे चिड़-चिड़ाहट के स्वभावगत होने की सम्भावना बहुत र्ट्याधक रहती है । किसी मत, सम्प्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित त्र्यादर्शी पर ही अनन्य दृष्टि रखनेवाले बाहर की दुनिया देख-देखकर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं, रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्वलता है, इसी से रोगियों ऋीर बुड्ढों में ऋधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उप्र और भयङ्कर न होने से यह बहुतों के—विशेपतः बालकों के—विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत त्रानन्द त्राता है ऋौर कुछ विनोदी बुड्ढे भो चिढ़ने की नक्कल किया करते हैं। कोई 'राधाकृष्ण' कहने स, कोई 'सीताराम' पुकारने से त्रीर कोई 'करेले' का नाम लेने से चिढ़ता है ऋौर ऋपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरना है। जिस प्रकार लोगों को हँसने के लिए कुछ लोग मूर्ख या वेवकूफ बनते हैं उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हँसाती ही है। मूर्ख हास्यरस के बड़े प्राचीन आलम्बन हैं। न जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच हास का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हँसने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है।

किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहाता का चोभयुक्त और आवंगपूर्ण अनुभव होना, अमर्प कहलाता है। पूर्ण कोध की अवस्था में मनुष्य दुःख पहुँचानेवाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है—उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्प में दुःख पहुँचानेवाली बात के ब्योरों पर और उसकी असहाता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यञ्जना ऐसे वाक्यों में समफनी चाहिए—"तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया। श्रव तक तो मैं सहता श्राया, श्रव नहीं सह सहता"। इसके श्रागे बढ़कर जब कोई दाँत पीसता श्रीर गरजता हुश्रा यह कहने लगे कि "मैं तुम्हें धूल में मिला दूँगा; तुन्हारा घर खोदकर फेंक दूँगा" तब कोध का पूर्ण स्वरूप सममना चाहिए।

# कविता क्या है ?

मनुष्य ऋपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिये-दिये दूसरों के भावों, विचारों ख्रौर व्यापारों के साथ कहीं मिलता ख्रौर कहीं लड़ाता हुआ अन्त तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनन्त-रूपात्मक त्तेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत्। जब तक कोई अपनी पृथक् सत्ता की भावना को उत्पर किए इस चेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग-चेम. हानि-लाभ, सुख-दुःख आदि से सम्बद्ध करके देखता रहता है तब तक उसका हृद्य एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक् सत्ता की धारणा से छूटकर-अपने आपको बिल्कुल भूलकर-विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तव वह मुक्त-हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती ऋाई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं ऋौर कर्मयोग और ज्ञानयोग का समकन्न मानते हैं।

किंवता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती है जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साज्ञात्कार और शुद्ध अनुभू-तियों का सख्चार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोकसत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सब की अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति-योग के अभ्साय से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेप सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रज्ञा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत् अनेक-रूपात्मक है उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक-भावात्मक है। इन अनेक

भावों का व्यायाम श्रीर परिष्कार तभी सममा जा सकता है जब कि इन सबका प्रकृत सामझस्य जगत् के भिन्न-भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाय। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य-जाति जगत् के साथ तादात्म्य का श्रमुभव चिरकाल से करती चली श्राई है। जिन रूपों श्रीर व्यापारों से मनुष्य श्रादिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों श्रीर व्यापारों को सामने पाकर वह नर-जीवन के श्रारम्भ से ही लुष्य श्रीर जुष्ध होता श्रारहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा सम्बन्ध है। श्रतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप श्रीर मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यत्त से प्रत्यत्त श्रीर गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या श्रालम्बन वनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों श्रीर मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उनपर काव्यदृष्टि नहीं पड़ती।

वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्मर, कछार, पटपर, चट्टान, वृज्ञ, लता, माड़ी, फूल, शाखा, पशु-पत्ती, श्राकाश, मेघ, नज्ञत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिरसहचर रूप हैं। खेत, दुर्री, हल, मोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का मड़ना, विजली का चमकना, घटा का घरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, मपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, श्राग में मोंकना, गला काटना ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य-जाति के भावों के साथ श्रत्यन्त प्राचीन साहचर्य है। ऐसे श्रादिम रूपों श्रीर व्यापारों में, वंशानुगत वासना की दीर्घ-परम्परा के प्रभाव से, भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति सिक्चत है; खतः इनके द्वारा जैसा रस-परिपाक सम्भव है वैसा कल, कारखाने, गोदाम, स्टेशन एंजिन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुश्रों तथा श्रनाथालफ केलि एचेककाटना, सर्वस्व-हरण के जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या एखिन में कोयला मोंकना श्रादि व्यापारों द्वारा नहीं।

### सभ्यता के आवरण और कविता

सम्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के ज्यापार बहुरूपी ख्रोर जिटल होते गए त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। भावों के ख्रादिम ख्रोर सीधे लक्ष्यों के ख्रातिरिक्त ख्रोर-ख्रोर लक्ष्यों की स्थापना होती गई; वासनाजन्य मूल ज्यापारों के सिवा बुद्धि- द्वारा निश्चित ज्यापारों का विधान बढ़ता गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे ज्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं। जैसे ख्रादि में भय का लक्ष्य अपने शरीर ख्रीर ख्रपनी सन्तित ही की रज्ञा तक था; पर पीछे गाय, बैल, ख्रन्न ख्रादि की रज्ञा आवश्क हुई, यहाँ तक कि होते-होते धन, मान, ख्रिधकार, प्रभुत्व इत्यादि ख्रनेक बातों की रज्ञा की चिन्ता ने घर किया ख्रीर रज्ञा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे इसी प्रकार कोध घृणा, लोभ ख्रादि ख्रन्य, भावों के विषय भी ख्रपने मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो ख्रमूर्त तक होने लगे, जैसे किर्ति की लालसा। ऐसे भावों को ही बौद्ध-दर्शन में 'श्ररूपराग' कहते हैं।

भावों के विषयों श्रौर उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जिटलता श्राने पर भी उनका सम्बन्ध मूल विषयों श्रौर मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है श्रौर बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे सम्पत्ति से एकदम विश्वत रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह कोध से नाच उठता है। प्रत्यच्च व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके कोध का विषय है वह दस्तावेज या काग़ज्ज का दुकड़ा। पर उस काग़ज्ज के दुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे श्रौर उसकी सन्तित को श्रम-वस्त्र न मिलेगा। उसके कोध का प्रकृत विषय न तो वह काग़ज्ज का दुकड़ा है श्रौर न उस पर लिखे हुए काले काले श्रचर। ये तो सभ्यता के श्रावरण मात्र हैं। श्रतः उसके कोध में श्रौर उस कुत्ते के कोध में

जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है काव्यदृष्टि से कोई भेद नहीं है—भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि कोध आदि को भी अपना रूप छुछ बदलना पड़ता है, वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े-लत्तो पहनकर समाज में आता है जिससे मार-पीट, छीन-खसोट आदि भद्दे समके जानेवाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है।

पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पशी नहीं हो सकता। इसी से इससे प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मुख्य श्रंग है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जायगी त्यों-त्यों किषयों के लिए यह काम बढ़ता जायगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा सम्बन्ध रखनेवाले रुपों और व्यापारों को प्रत्यत्त करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए त्रावरण चढ़ते जायँगे त्यों-त्यों एक त्रोर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जायगी,दूसरी ओरकविकर्म कठिनहोताजायगा। उपर जिस कुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का सख्चार करना चाहेगा तो न्तोभ के साथ उससे कहेगा, "भाई! तुम यह सब इसी लिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खात्रो और मैं एक मोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊँ; तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ख्रोढ़कर निकलें श्रीर मेरे बच्चे रात को भी ठएड से काँपते रहें"। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यचीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से त्रावरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है ऋौर जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। "तुमने हमें नुक़सान पहुँचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया" इस वाक्य में रसात्मकता नहीं। इस

बात को घ्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है—''नहि कवेरितिवृत्त-मात्रनिर्वाहेगात्मपदलाभः।''

देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जायँ कि "हम मूर्ख, वलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का डेढ़ पाव घी विकता है, स्मि-शित्ता का अभाव है" तो ये छन्दोबद्ध होकर भी फाट्य पद के अधिकारी न होंगे। सारांश यह कि काट्य के लिये अनेक स्थलों पर हमें भावों के विपयों के मूल और आदिम स्पीं तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखनेवाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काट्य का वास्तविक ढाँचा खड़ा न हो सकेगा। भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिप मिलेंगे; जैसे, यशोलिप्सा में छछ दूर भी-तर चलकर उस आनन्द के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जायगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है।

काव्य में अर्थप्रहण मात्र से काम नहीं चलता; बिम्बर्यहण अपे दित होता है। यह विम्बयहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। 'रुपये का डेढ़ पाव घी मिलता है,' इस कथन से कल्पना में यदि कोई विम्ब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुये विनये की होगी जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं, इस तथ्य तक हम अर्थप्रहण-परम्परा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुँचते हैं—एक रुपये का बहुत कम ची मिलता है; इससे रुपयेवाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपयेवाले बहुत कम हैं; इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है।

कविता और सुष्टि-प्रसार

हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तःप्रकृति का साम ख्रस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेप सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी ? यदि वह लहलहाते हुए खेतों छोर जंगलों, हरी घास के वीच घूम चूमकर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चाँदी की तरह ढलते हुए भरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी भाड़ियों को देख चए भर लोन न हुआ. यदि कलरब करते हुये पिचयों के आनन्दोत्सव में उसने योग न दिया यदि खिले हुए फूलों को देख वह न खिजा, यदि सुन्दर रूप सामने पाकर अपनी भीतरो छरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दोन-दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख कोध से न निलमिलाया, यदि किसी वेढव और विनोदपूण हश्य या उकि पर न हँसा तो उसके जीवन में रहर क्या गया ? इस विश्वकाव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमन्न न हुआ उसके जीवन को मरस्थल को यात्राही सममना चाहिये।

काव्यद्यद्भिः कहीं तो १ नरचेत्रके भीतर रहती है, कहीं २ मनुष्य-

तर वाह्य सृष्टि के खोर ३ कहीं समस्त चराचर के।

१ पहले नरत्तेत्र को लेते हैं। संसार में अधिकतर कविता इसी त्रेत्र के भीतर हुई है। नरत्व की वाह्य प्रकृति और अन्तः प्रकृति के नानासम्बन्धों और पारस्परिक विधानों का सङ्गलन या उद्भावना ही काव्यों में—सुक्तक हों या प्रवन्ध—अधिकतर पाई जाती है।

प्राचीन महाकाव्यों स्रोर खरडकाव्यों के मार्ग में यद्यपि शेप दो त्तेत्र भी बीच-बीच में पड़ जाते हैं पर मुख्य यात्रा नरत्तेत्र के भीतर ही होती है। बाल्गीकि-रामायण में यद्यपि बीच-बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत कुछ मिलते हैं जिनमें किव की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्येतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फँसी पाई जाती है, पर उसका प्रधान विषय लोकचरित्र ही है। स्रोर प्रबन्ध-काव्यों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्या, वे भी अधिकतर मनुष्य ही की भीतरी वाहरी वृत्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। साहित्य-शास्त्र को रस-निरूपण-पद्धित में आलम्बनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है। वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। शृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, उनके प्रति रितमाय नहीं होता; नायक या नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करनेवाले होते हैं; स्वयं प्रीति के पात्र या आलम्बन नहीं होते। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने दोड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस व्योरे के साथ नायक या नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है उस भावोद्रेक और उस व्योरे के साथ उनका नहीं। कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला लिया जाता है।

मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्तियों के साहश्य, साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु-व्यापार त्र्यादि लाए जाते हैं उनका स्थान भी गीए ही समभना चाहिए। वे नर-सम्बन्धी भावना को ही तीत्र करने के लिए रखे जाते हैं।

२. मनुष्येतर वाह्य प्रकृति का आलम्बन के रूप में प्रह्ण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबन्ध काव्यों के बीच-बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का प्रह्ण आलम्बन के रूप में हुआ। हे, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता। है। पहले कह आए हैं कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में प्रह्ण दो प्रकार का हो सकता है—विम्बप्रह्ण और अर्थप्रह्ण। किसी ने कहा 'कमल'। अब इस 'कमल' पद का प्रह्ण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पङ्काइयों और भुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति मन में थोड़ी देर के लिए आ जाय या कुछ देर बनी रहे; और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो; केवल पद का अर्थ मात्र सममकर काम चला लिया जाय। काव्य के दृश्य-चित्रण में पहले प्रकार का सङ्क त-प्रह्ण अपेदित होता है और व्यवहार तथा शास्त्रचर्चा में दूसरे प्रकार का। बिम्बप्रहण वहीं होता है जहाँ किव

अपने सूक्ष्म निरीक्त हारा वस्तुओं के श्रंग-प्रत्यंग, वर्ण, श्राकृति तथा उनके श्रास-पास की परिस्थित का परस्पर सरिलप्ट विवरण देता है। बिना श्रानुराग के ऐसे सूक्ष्म व्योरों पर न हिष्ट जा ही सकती है, न रम ही सकती है। श्रातः जहाँ ऐसा पूर्ण श्रोर संरिलप्ट वित्रण मिले वहाँ समभना चाहिए कि किव ने बाह्य प्रश्नित को श्रालम्बन के रूप में प्रह्ण किया है। उदाहरण के लिए बाहमांकि का यह हेमन्तवर्णन लीजिए— श्रवस्थाय-विवतने किवानिक का स्थान के श्राह सामन

श्रवश्यायां त्यातेन "" किञ्चित्प्रिकित्रवशाद्वला ।
वनाना शाभते भूमिनिविष्टतक्षातपा ॥
स्पृशांस्तु विषुलं शीतमुद्दकं द्विरदः सुखम् ।
श्रदयन तृपितो वन्यः प्रतिसंहर्ते करम् ॥
श्रवश्याय - तमौनद्धा नी गर - तमसावृताः ।
प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विषुष्पा वनराजयः ॥
वाष्यसंद्रज्ञसित्ता स्तिवे सारमाः ।
धिमाद्रवालुकेस्तारेः सरितो भान्ति साम्प्रतम् ॥
जरा-जर्जीरतेः पद्मीः शीर्णकेसरवर्णकैः ।
नाजशेपैहिमध्वस्तेनु भान्ति कमलाकराः ॥

(वन की भूमि, जिसकी हरी हरी घास त्रोस गिरने से कुछ कुछ गीली हो गई है, तरुण धूप के पड़ने से कैसी शोभा दे रही है। अत्यन्त प्यासा जंगली हाथी बहुत शीतल जल के स्पर्श से अपनी सूँड़ सिकांड़ लेता है। बिना फुल के वन-समूह कुहरे के अन्धकार में सोये से जान पड़ते हैं। निद्याँ, जिनका जल कुहरे से ढका हुआ है श्रोर जिनमें सारस पित्त्यों का पता केवल उनके शब्द से लगता है, हिम से आर्र्ज बालू के तटों से ही पहचानी जाती हैं। कमल, जिनके पत्ते जीर्ण होकर मड़ गए हैं, जिनकी केसर-किणकाएँ टूट फुटकर छितरा गई हैं, पाले से ध्वस्त होकर नाल मात्र खड़े हैं।)

मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में प्रहण कुमारसम्भव के आरम्भ तथा रघुवंश के बीच-बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अन्तर्य ति विधान के लिए ही प्रसिद्ध हैं, पर उनके 'उत्तर-रामचिरत' में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही साँग और संशिलप्ट खरण्ड चित्र पाए जाते हैं। पर मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिजी है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। 'पूर्वमेघ' तो यहाँ से वहाँ तक प्रकृति की ही एक मनोहर माँकी या भारतभूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी-कभी मग्न हुआ करता है वह घूम-घूमकर वक्तृता दे या न दे, चन्दा इकट्टा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सचा देशप्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की कीड़ा है, न कला की विचित्रता। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप-माधुरी पर सीधी-सादी प्रेम-हृष्टि।

अनन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है-कहीं मधुर, सुसज्जित या सुन्दर रूपों में; कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप में; कहीं भव्य, विशाल या विचित्र रूप में; कहीं उप्र कराल या भयङ्कर रूप में। सच्चे कवि का हृद्य उसके इन सब रूपों में लीन होता है क्योंकि उसके ऋनुराग का करण ऋपना खास सुख-भोग नहीं, बल्कि चिर-साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासनाहै। जो केवल प्रफुल्ल-प्रसून-प्रसार के सौरभ-सञ्जार, मकरन्द-बोलुप मधुप-गुञ्जार, कोकिल-कूजित निकुञ्ज श्रोर शीतल-सुखस्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं वे विषयी या भोगलिप्सु हैं । इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिम<u>विन्दु-मण्डित</u> मरकताभ-शाद्वल-जाल, ऋत्यन्त विशाल गिरिशिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गम्भीर गर्ना से उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच विविधवर्णस्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं—सच्चे भावुक या सहृदय नहीं । प्रकृति के साधारण ऋसाधारण सब प्रकार के रूपों में रमानेवाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति त्रादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक-रचना में तो

श्रिषिक पर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग-अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया है। प्रबन्ध-रचना में जो थोड़ा-बहुत संशिल्ष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप-विभूति को लेकर ही। अँगरेजी के पिछले किवयों में वर्ड सवर्थ की दृष्टि सामान्य, चिर-परिचित, सीध-सादे प्रशान्त और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी; पर शेली की असाधारणा, भव्य और विशाल की ओर।

साहचर्य-सम्भूत रस के प्रभाव से सामान्य सीध-सादे चिरपरिचित हुप्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है ! पुराने किव कालिदास ने वर्ण के प्रथम जल से सिक्त तुरन्त की जोती हुई घरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवनवाली प्रामविताओं में, साफ सुथरे प्रामचैत्यों और कथा-कोविद प्राम-वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। वाल्य या कीमार अवस्था में लिस पेड़ के नीचे हम अपनी मण्डली के साथ बैठा करते थे, चिड़िचड़ी बुढ़िया की जिस मोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे उनकी मधुर स्मृति हमारी भावना को वरावर लीन किया करती है। बुड्ढी को मोपड़ी में न कोई चमक-दमक थी, न कला-कोशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था; नींव के किनार चड़ी हुई मिट्टी पर सत्यानासी के नीलाभ-हरित कटीले, कटावदार पोंदे खड़े थे जिनके पीले फूलों के गोल सम्पुटों के बीच लाल-लाल बिन्दियाँ भलकती थों।

सारांश यह कि केवल असाधारणत्व की रुचि सची सहद्यता की पहचान नहीं है। शोभा और सीन्दर्भ की भावना के साथ जिनमें मनुष्य-जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंशपरम्परागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है जब वह प्रकृति के खुले चेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहद्य या भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और प्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं; दोनों पेड़-पोदों, पशु-पिच्यों नदी-नालों और पर्वत-मेदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। हम पेड़-पोदों और पशु-

पित्रयों के सम्बन्ध तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में आ बसे; पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घरे में बन्द करते हैं और कभी-कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छजों के नीचे सुख से सोते हैं, गुोरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं; विल्ली अपना हिस्सा या तो न्यावँ न्यावँ करके माँगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर को रखवाली करते हैं, और वासुदेवजी कभी-कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी-चूने की कड़ाई की परवा न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानों हमें हुँ दती हुई आती है और कहती है कि "तुम हमसे क्यों दूर-दूर मागे फिरते हो ?"

जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति
में हूँ इं। करते हैं उनमें उस रागात्मक "सत्त्व" की कमी है जो व्यक्त
सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के
व्यापकत्व का आभास देता है। सम्पूर्ण सत्ताएँ एक ही परम सत्ता
और सम्पूर्ण भाव एक ही परम भाव के अन्तर्भूत हैं। अतः बुद्धि
की किया से हमारा ज्ञान जिस अद्वेत भूमि पर पहुँचता है उसी
भूमि तक हमारा भावत्मक हृद्य भी इस सत्त्व-रस के प्रभाव के पहुँचता है। इस प्रकार अन्त में जाकर दोनों पत्तों की वृत्तियों का
समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के विना मनुष्यत्व की साधना
पूरी नहीं हो सकती है।

## मार्मिक तथ्य

मनुष्येतर प्रकृति के बीच के रूप-व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यञ्जना करते हैं। पशु-पिन्नयों के सुख-दुःख, हर्प-विपाद, राग-द्वेष, तोष-त्तोभ, कृषा-क्रोध इत्यादि भावों की व्यञ्जना

जो उनकी त्राकृति, चेष्टा, शब्द त्रादि से होती है, वह तो प्रायः बहुत प्रत्यत्त होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की त्रावश्यकता प्रायः नहीं होती। तथ्यों का त्रारोप या सम्भावना श्रलबत वे कभी-कभी किया करते हैं। पर इस प्रकार का आरोप कभी-कभी कथन को, 'काव्य' के चेत्र से घसीटकर 'सूक्ति' या "सुभा-षित" के त्तेत्र में डाल देता है। जैसे, 'कोवे सबेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं ? वे समफते हैं कि सूर्य ऋन्यकार का नाश करता बढ़ा त्रा रहा है, कहीं घोखे में हमारा भी नाश न कर दे।' यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं । जहाँ तथ्य केवल आरोपित या सम्भावित रहते हैं वहाँ वे अलङ्कार रूप में ही रहते हैं। पर जिन तथ्यों का श्राभास हमें पशु-पिचयों के रूप, व्यापार या परिस्थित में ही मिलता है व हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य सारी पृथ्वो छेंकता चला जा रहा है। जंगल कट-कटकर खेत, गाँव श्रीर नगर बनते चले जी रहे हैं। पशु-पिच्चयों का भाग छिनता चला जा रहा है। उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्द्रर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जायँ ? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं। कुछ हमारी वस्ती के भीतर या ऋासपास रहते हैं ऋौर छीन भपटकर ऋपना हक, ले जाते हैं । हम उनके साथ बरावर ऐसा ही ब्यवहार करत हैं मानों उन्हें जीने का कोई ऋधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सचा त्रभास हमें उनकी परिस्थिति से मिलता है। ऋतः उनमें से किसी की चेप्टाविशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यञ्जना की प्रतीति काव्यानुभृति के अन्तर्गत होगी। यदि कोई बन्दर हमारे सामने से कोई खाने-पीने की चीज उठा ले जाय त्रीर किसी पेड़ के उपर बैठा-बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्यदृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि-

> देते हैं घुड़की यह अर्थ-क्रोज-भरी हरि ''जीने का इमारा ऋघिकार क्या न गया रहृ?

पर-प्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे, नर !

कीड़ामय जीवभ-उपाप है हमारा यह !
दानी जो हमारे रहे, वे भी दास तेरे हुए,
उनकी उदारता भी रुकता नहीं तू सह !
फूबी फली उनकी उमक्ष उपकार की तू
छुँकता है जाता हम जायँ कहाँ, तू ही कह !"

पेड़-पोदे, लता-गुल्म आदि भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यञ्जना करते हैं जो कभी-कभी कुछ गृढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की मड़ी के पीछे उनके हुए और उल्लास की; श्रीष्म के प्रचरड त्रातप में उनकी शिथिलता और म्लानता को; शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को; मधुकाल में उनके रसोन्माद, उमंग त्र्योर हास को; प्रबल वात के क्तकोरों में उनकी विकलता को; प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। इसी प्रकार भावुकों के समत्त वे अपनी रूपचेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यञ्जना करते हैं । हमारे यहाँ के पुराने ऋन्योक्तिकारों ने कहीं-कहीं इस व्यञ्जना की ऋोर ध्यान दिया है। कहीं-कहीं का मतलब यह है कि बहुत जगह उन्होंने ऋपनी भावना का ऋारोप किया है, उनकी रूपचेष्टा या परिस्थिति से तथ्य-चयन नहीं । पर उनकी विशेष-विशेष परिस्थितियों की ऋोर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने त्राते हैं। कोसां तक फैले कड़ी धूप में तपने मैदान के बीच एक ऋकेला वट वृत्त दूर तक छाया फैलाए. खड़ा है। हवा के भोंकों से उसकी टहनियाँ श्रीर पत्ते हिलहिलकर मानो वला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ऋोर बढ़ते हैं। देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी ऋाँख मूँदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है श्रीर हममें से कोई उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस

परिस्थिति को देख हममें से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार सम्बोधन करे तो कर सकता है—

काया की न छाया यह केरल तुम्हारी, दुम!

ग्रंतस् के मर्म का प्रकाश यह छाया है।

भरी है इसी में वह स्वर्ग स्वप्त-धारा प्रभी

जिसमें न पूरा-पूरा नर बह पाया है।

शांतिसार शीतल प्रधार यह छाया धन्य!

प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है।
हे नर! त्यारा इस तह का स्वरूप देख,
देख फिर धोर रूप तुने जो कमाया है।।

उपर नरचेत्र और मनुष्येतर सजीव सृष्टि के चेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्यदृष्टि कभी तो इन पर अलग-अलग रहती है और कभी सर्माष्ट रूप में समस्त जीवन देत्र पर । कहने की आवश्यकता नहीं कि विचित्रने दृष्टि की अपेद्मा समष्टि-दृष्टि में अधिक व्यापकता श्रीर गम्भीरता रहती है। काव्य का श्रनुशीलन करनेवाले मात्र जानते हैं कि काव्यदृष्टि सजीव सिष्ट तक ही बद्ध नहीं रहती। वह प्रकृति के उस भाग की स्त्रोर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कह-लाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टीले, भैदान, समुद्र, त्याकाश, मेच, नत्त्रत्र इत्यादि को रूप-गति त्यादि से भी हम सौन्दर्य, माधुर्य, भीपण्ता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, सम्पन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं । कड़कड़ाती ध्रुप के पीछे उमड़ी हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु-पत्ती, पेड़-पोध तक करते हैं। ऋपने इधर-उधर हरी-भरी लह-लहाती प्रफुलता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन-धारा में हम द्वीभूत श्रीदार्थ का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊँची चोटियों में विशालता त्रीर भव्यता काः वात-विलोडित जलप्रसार में चीभ त्रीर त्राकुलता का; विकीर्ण-घन-लएड-मण्डित, रश्मि-रञ्जित सांध्य दिगञ्चल में चमत्कारपूर्ण सौन्दर्य का; ताप से तिलमिलाती धरा पर धूज मोंकते हुए श्रंधड़ के प्रचएड फोंकों में उप्रता श्रौर उच्छृङ्खलता का; बिजली की कँपानेवाली कड़क श्रौर ज्वालामुखी के ज्वलन्त स्फोट में भीपएसा का श्राभास मिलता है। ये सब विश्वरूपी महाकाव्य की भावनाएँ या कल्पनाएँ हैं। स्वार्थभूमि से परे पहुँचे हुए सच्चे श्रनुभूति-योगी या कवि इनके द्रष्टा मात्र होते हैं।

जड़ जगन् के भीतर पाये जानेवाले रूप, व्यापार या परिस्थितियाँ अनेक मार्भिक तथ्यों की भी व्यज्जना करती है। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्भिक उद्घाटन कहीं-कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे, इधर नरत्तेत्र के बीच देखते हैं तो सुख-समृद्धि और सम्पन्नता की दशा में दिन-रात घेरे रहनेवाले, स्तृति का खासा कोलाहल खड़ा करनेवाले, विपत्ति और दुर्दिन मं पास नहीं फटकते; उधर जड़ जगन् के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरावर के किनारे जा पन्नी वरावर कलरव करते रहते हैं वे उसके सूखने पर अपना-अपना रास्ता लेते हैं—

कोलाइल सुनि खगन के, सरवर! जिन श्रनुराति। ये सब स्वारथ के सखा, दुर्दिन देहें त्यागि॥ दुर्दिन देहें त्यागि, तोय तेरो जब जेहे। दूरिह ते तिज श्रास, पास कोऊ नहिं ऐहे॥

इसी प्रकार सूक्ष्म श्रीर मार्मिक दृष्टिवालों के। श्रीर गृह व्यञ्जना भी मिल सकती है। अपने इधर उधर दृरियाली श्रीर प्रफुलता का विधान करने के लिये यह श्रावश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक वँधी हुई मर्यादा के भीतर वहती रहे। वपो की उमड़ी हुई उच्छुङ्खलता में पोपित दृरियाली श्रीर प्रफुलता का ध्वंस सामने श्राता है। पर यह उच्छुङ्खलता श्रीर ध्वंस श्रालक होता है श्रीर इसके द्वारा श्राग के लिए पोपण की नई शिक का सञ्चय होता है। उच्छुङ्खलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोकगित के स्वरूप का साचात्कार करती है। लोकजीवन की धारा जब एक बँधे मार्ग पर कुछ काल तक श्रवाध गित से चलने पाती

है तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास श्रीर उसके भीतर सुख-शान्ति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन-प्रवाह चीएा श्रीर श्रशक्त पड़ने लगता है श्रीर गहरी विषमता श्राने लगती है तब नई शिक का प्रवाह फूट पड़ता है जिसके वेग की उच्छङ्खलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है। पर यह उच्छ ंखल वेग जीवन का या जगत् का नित्य स्वरूप नहीं है।

(३) पहले कहा जा चुका है कि नरचेत्र के भीतर बद्ध रहनेवाली काव्यहिष्ट की अपेचा सम्पूर्ण जीवन-चेत्र और समस्त चराचर के चेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करनेवाली हिष्ट उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गम्भीर कही जायगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनन्त व्यक्त सत्ता के भीतर नरसत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं तब हमारी पार्थक्य-बुद्धि का प्रिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृद्य ऐसी उच्च भूमि पर पहुँचा रहता है जहाँ उसकी वृत्ति प्रशांत और गम्भीर हो जाती है, उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है।

तथ्य चाहे नरचेत्र के ही हों, चाहे ऋधिक व्यापक चेत्र के हों, कुछ प्रत्यच्च होते हैं और गृह । जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें उसे उस भाव का आलम्बन कहना चाहिये । ऐसे रसात्मक । तथ्य आरम्भ में झानेन्द्रियाँ उपस्थित करती हैं । फिर झानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है । अतः यह कहा जा सकता है कि झान ही भावों के सख्यार के लिये मार्ग खोलता है झान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है । आरम्भ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इन्द्रियज झान की समष्टि के रूप में ही रही । फिर ज्यों-ज्यों अन्तः करण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई त्यों-त्यों मनुष्य का झान बुद्धि-व्यवसायात्मक होता गया । अब मनुष्य का झानचेत्र बुद्धि-व्यवसायात्मक होता गया । अब मनुष्य का झानचेत्र बुद्धि-व्यवसायात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है । अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृद्य का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा । विचारों की किया

से, वैज्ञानिक विवेचन और अनुसन्धान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पन्न का मूर्त और सजीव चित्रण भी— उसका इस रूप में प्रत्यचीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके—कवियों का काम और उच्च काव्य एक लच्चण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिम्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे।

### काव्य और व्यवहार

भावों या मनोविकारों के विवेचन में इम कह चुके हैं कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करनेवाली मूल वृत्ति भावादिनका है। केवल तर्क-बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य्य में प्रवृत्ता नहीं होते । जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनन्तर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासनी छिपी रहती है। चागुक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ट्र व्यापार में प्रवृत्ता दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा त्रादि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है । पर थोड़ा श्रन्तर्राष्ट्र गड़ाकर देखने से कौटिल्य को नचानेवाली डोर का छोर भी अन्तः करण के रागात्मक खण्ड की खोर मिलेगा। प्रतिज्ञा-पूर्ति की त्रानन्द-भावना त्रीर नन्दवंश के प्रति कोध या घेर की वासना बारी बारी से उस डोर को हिलाती हुई मिलेंगी । अर्वाचीन राष्ट्रनीति के गुरु-घएट ल जिस समय त्रपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध निता का सर्वनाश करते हैं उस समय वे दया आदि दुर्बलतात्रों से निर्लिप्त, कवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। पर उनके भीतर यदि छानबीन की जाय तो कभी अपने देशवासियों के सुख की उत्कण्ठा, कभी अन्य जाति के प्रति घोर विद्वेप, कभी अपनी जातीय श्रेष्ठता का नया या पुराना घमएड, इशारे करता हुआ मिलेगा।

बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्नाद, कोध, करुणा, भय, उत्करठा आदि का सब्बार कर देती है तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म को उत्तोजना नहीं होती। कर्म-प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ बेग का आना अवश्यक है। याद किसी जनसमुदाय के बीच कहा जाय कि ऋमुक देश तुम्हारा इतना रूपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है तो सम्भव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े। पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाय, पेट की ज्वाला से जले हुए कङ्काल कल्पना के सम्मुख रखे जायँ और भूख से तपड़ते हुए बालक के पास बैठो हुई माता का ऋार्त कन्दन सुनाया जाय तो बहुत से लोग कोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे श्रोर इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो सङ्कल्प अवश्य करेंगे। पहले ढंग की बात कहना राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री का काम हे और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का। त्रातः यह धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मस्यता त्राती है, ठीक नहीं। कविता तो भावप्रसार द्वारा कर्मएय के लिए कर्मनेत्र का खोर विस्तार कर देती है।

उक्त धारणा का आधार यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जो भावुक यासहृत्य होते हैं, अथवा काव्य के अनुशोलन से जिनके भाव-प्रसार का चेत्र विस्तृत हो जाता है, उनको वृत्तियाँ उतनी स्वार्थवद्ध नहीं रह सकतीं। कभी-कभी वे दूसरों का जी दुखने के डर से; आत्मगोरव, कुलगोरव या जातिगोरव के ध्यान से, अथवा जीवन के किसी पच की उत्कर्प-भावना में मान होकर अपने लाभ के कम में अतत्वर या उससे विरत देखे जाते हैं। अतः अर्थागम से हृष्ट, 'स्व-कार्य' साध्येत्, के अनुयायी काशी के ज्योतिषी और कमकाएडी, कानपुर के बनिये खोर दलाल, कचहरियों के खमले खोर मुख्तार, एसों को कार्ट्य-भ्रंशकारी मूर्ख, निर्रे निठल्ले या खटत-उल-हवास समम सकते हैं। जिनकी भावना किसी बात के मार्मिक पत्त का चित्रानुभव करने में तत्पर रहती है, जिनके भाव चराचर के बीच किसी को भी खालम्बनोपयुक रूप या दशा में पाते ही उसकी छोर दोड़ पड़ते हैं, वे सदा अपने लाभ के ध्यान से या स्वाधंबुद्धि द्वारा ही परिचालित नहीं होते। उनकी यही विशेषता खर्थपरायणों को—अपने काम से काम रखनेवालों को—एक ब्रिट सी जान पड़ती है! किब खोर भावुक हाथ-पर न हिलाते हों, यह बात नहीं है। पर अधियों के निकट उनकी बहुत सी कियाओं का कोई अर्थ नहीं होता।

### मनुष्यता की उच भूमि

मनुष्य की चेष्टात्रों त्रौर कर्मकलाप से भावों का मूल सम्बन्ध निरूपित हो चुका है त्रोर यह भी दिखाया जा चुका है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के चेत्र को विस्तृत करती हुई उनका प्रसार करती है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार त्र्राधिक ज्ञान-प्रसार की विशेषता है उसी प्रकार त्र्राधिक भाव-प्रसार की भी। पशुत्रों के प्रेम की पहुँच प्रायः त्र्रापने जोड़े, बच्चों या खिलाने-पिलानेवालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका कोध भी त्रपने सतानेवालों तक ही जाता है, स्ववर्ण या पशुमात्र को सतानेवालों तक नहीं पहुँचता। पर मनुष्य में ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ भाव-प्रसार भी कमशः बढ़ना गया है। त्रपने परिजनों, त्रपने सम्बन्धियों, त्रपने पड़ोसियों, त्रपने देशवासियों क्या मनुष्य मात्र त्रोर प्राणिमात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सतानेवाले पर नहीं चढ़ती; गाय-बैल त्र्योर कुत्ते-विल्ली को सतानेवाले पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उसके नेत्र सजल होते हैं। वन्दर को शायद वँदिया के मुँह में ही सौन्दर्य दिखाई

पड़ता होग्रा पर मनुष्य पशु-पत्ती, फ़्ल-पत्ती श्रीर रेत-पत्थर में भी सौन्दर्य पाकर सुग्ध होता है। इस हृद्ध-प्रसार का स्मारक स्तम्भ काव्य है जिसकी उत्तोजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन श्रा जाता है। हम सृष्टि के सौन्दर्य को देखकर रसमग्न होने लगते हैं, कोई निष्ठुर कार्य हमें श्रसहा होने लगता है, हमें जान पड़ता है कि हमारा जावन कई गुना बढ़कर सार संसार में व्याप्त हो गया है।

कवि-वाणी के प्रसाद से हम संसार के सुख-दु:ख, आनन्दक़ोश आदि का शुद्धस्वार्थमुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनु-भव के अभ्यास से हृद्य का बन्धन खुलता है और मनुष्यता की उच भूमि की प्राप्ति होती है। किसी ऋर्थ पिशाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्थलाभ के वशीभूत होकर कोध, दया, श्रद्धा, भक्ति, आतमा-भिमान चादि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पत्त से मुँह माड़ लिया है। न सृष्टि के किसी रूपमाधुर्य को देख वह पैसां का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है, न किसी दीन दुखिया को दंख कभी करुणा से द्रवीभूत होता है; न कोई अपमान-सूचक बात सुनकर कुद्ध या जुब्ध होता है। यदि उससे किसी लोमहर्पण ऋत्याचार की बात कही जाय तो वह मनुष्य-धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि "जाने दो, हमसं क्या मतलबः; चलो ऋपना काम देखें।" यह महा भयानक मार्नासक रोग है। इससे मनुष्य त्राधा मर जाता है। इसी प्रकार किसी महा करूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़े ऋोर कठोर हो गया है, जिसे दूसरे के दु:ख त्र्योर क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसीं को सामने पाकर स्वभावतः यह मन में त्राता है कि क्या इनकी भी कोई दवा है। इनकी दवा कविता है।

किवता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत् के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व को उच भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच कत्ता पर पहुँचे हुए मनुष्य का जगत् के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी ऋलग भावसत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व-हृदय हो जाता है। उसकी ऋश्रुधारा में जगन् की ऋश्रुधारा का, उसके हास-विलास में जगत् के आनन्द-नृत्य का, उसके गर्जन-तर्जन में जगत् के गर्जन-तर्जन का ऋाभास मिलता है।

#### भावना या कल्पना

इस निबन्ध के ज्यारम्भ में ही हम काव्यानुशीलन को भावयोग कह त्राए हैं त्रोंर उसे कर्मयोग त्रौर ज्ञानयोग के समकत्त बता त्राए हैं। यहाँ पर ऋब यह कहने की ऋावश्यकता प्रतीत होती है कि 'उपासना' भावयोग का ही एक श्रंग है। पुराने धार्भिक लोग उषा-सना का ऋर्थ 'ध्यान' ही लिया करते हैं। जो वस्तु हमसे ऋलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का ऋनु-भव करना ही उपासना है । साहित्यवाले इसी को भावना कहते हैं श्रीर श्राजकल के लोग 'कल्पना'। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की त्रावश्यकता होती है उसी प्रकार त्र्यौर भावों के प्रवर्त्तन के लिए भी भावना या कल्पना ऋपेन्नित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या ऋशक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़-सुनकर उनके हृद्य में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती । बात यह है कि उनके अन्त:करण में चटपट वह सजीव श्रौर स्पष्ट मूर्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है। कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे व्योर के साथ चित्रण कर देते हैं, पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं ऋौर कुछ कवि कुछ मार्मिक खण्ड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है।

कल्पना दो प्रकार को होती है —विधायक और प्राहक। किव में विधायक कल्पना ऋपेज्ञित होती है और श्रोता या पाठक में ऋधिक तर प्राह्कं। ऋधिकतर कहने का श्रिभिष्राय यह है कि जहाँ कि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी श्रिपनी श्रोर से कुछ मूर्ति-विधान करना पड़ता है। योरपीय साहित्य-मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। है भी यह काव्य का श्रानिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है। किसी प्रसंग के श्रन्तर्गत केसा ही विचित्र मूर्ति-विधान हो पर यदि उसमें उपयुक्त भावसञ्चार की चमता नहीं है तो वह काव्य के श्रन्तर्गत न होगा।

### मनोरज्जन

प्रायः सुनने में त्राता है कि कविता का उद्देश्य मनोरञ्जन है। पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं किवता का अन्तिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पत्तों का प्रत्यत्तीकरण करके उनके साथ मनुष्य दृदय का सामञ्जस्य-स्थापन है। इतने गम्भीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनो-रञ्जन का हलका उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन-पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते ही में रह जानेवाले पथिक के समान हैं। कविता पढ़ते समय मनोरञ्जन अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ त्र्योर भी होता है त्र्योर वही ऋोर सब कुछ है। मनोरञ्जन वह शक्ति है जिससे कविता ऋपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्त-वृत्ति को स्थिति किए रहती है, उसे इधर-उधर जाने नहीं देती। अच्छी से अच्छी वात को भी कभी-कभी लोग केवल कान से सुन भर लेते हैं, उनकी स्रोर उनका मनोयोग नहीं होता । केवल यही कहकर कि 'परोपकार करो,' 'इसरों पर इया करो,' 'चोरी करना महापाप है,' हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई अपकारी उपकारी, कोई कर दयावान् या कोई चोर साधु हो जायगा। क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृद्य उनकी श्रनुभूति की श्रोर प्रवृत्त ही नहीं होता।

पर किवता ऋपनी मनोरञ्जन-शिक द्वारा पढ़ने या सुननेवाले का चित्त रमाए रहती है, जीवन-पट पर उक्त कमों की सुन्दरता या विरूपता ऋङ्कित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कमों में जिस प्रकार दिव्य सौन्दर्य और माधुर्य होता है उसी प्रकार कुछ कमों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। इसी सौन्दर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौन्दर्य या कुरूपता का सम्यक् प्रत्यचीकरण किवता ही कर सकती है।

किवता की इसी रमानेवाली शक्ति को देख कर जगन्नाश्व पंडितरांज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा योरपीय समीक्षकों ने 'आनन्द' को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इस प्रकार मार्ग को ही अन्तिम गन्तव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़माला हुआ। मनोरञ्जन या आनन्द तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा-कहानी सुनने में भो तो पूरा मनोरञ्जन होता है, लोग रात-रात भर सुनते रह जाते हैं। पर क्या कहानी सुनना और किवता सुनना एक ही बात है ? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं; केवल घटना वैचित्र्य-पूर्ण कहानियों की बात कहते हैं। किवता और कहानी का अन्तर स्पष्ट है। किवता सुननेवा-ला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी-कभी बार-वार एक ही पद्य सुनना चाहता है। पर कहानी सुननेवाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है। किवता सुननेवाला कहता है, "जरा फिर तो किहए।" कहानी सुनने वाला कहता है, "हाँ! तब क्या हुआ। ?,,

मन को अनुरक्षित करना, उसे सुख या आनन्द पहुँचाना, ही यदि किवता का अन्तिम लक्ष्य माना जाय तो किवता भी केवल वि-लाग की एक सामाश्री हुई। परन्तु क्या कोई कह सकता है कि वाल-मीकि ऐसे मुनि और तुलसी दास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समक्तकर अम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाय-गा?क्या इससे गम्भीर कोई उद्देश्य उनका न था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग किवता को विलास की सामश्री सममते श्रा रहे मैं। हिन्दी के रीति-काल के किव तो मानो राजाओं महाराजाओं की काम-वासना उत्तीजित करने के लिए ही रखे जाते थे। एक प्रकार के किवराज तो रईसों के मुँह में मकरध्वज रस मोंकते थे, दूसरे प्रकार के किवराज कान में मकरध्वज रस की पिचकारी देते थे। पिछे से तो बीष्मोपचार आदि के नुसखे भी किव लोग तैयार करने लगे। गरमी के मौसम के लिए एक किवजी व्यवस्था करते हैं—

सीवन गुनाब-जन मिर घहबधन में, बारि के कमनवब नहायने की घँसिए। कानिदास खंग खंग अगर धतर सक्क, खंटी केसर उसीर नीर धनसार घँसिए।। बेठ में गोविंद जान धन्दन के बहुन, मिर भिर गोकुन के महत्तन बिसए।

इसी प्रकार शिशिर के मसाले सुनिए-

गुज्य गुजी गिजमें, गजीचा हैं, गुनी जन हैं, चिक हैं, चिराकें हैं, चिरागन की माजा हैं। कहै पहनाकर है गजक गमा हू सजी, क्रिक्टिल सजा हैं, सुरा है, सुराशी हैं, सुरयाजा हैं॥ शिशिर के पाजा को न न्यापत कसाजा तिन्हें जिनके अधीन पुते उदित मसाला हैं॥

## सौन्दर्य

सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। योरपीय कला समीचा की यह एक बड़ी ऊँची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समभी गई है। पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़माले के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे वीरकर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तु से पृथक सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिएत हो जाते हैं। हमारी अन्तरसत्ता की यही तदाकार-परिएति सोन्द्ये की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यन्त ज्ञान या भावना से तदाकार-परिएति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर वाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है।

यही बाहर हँसता-खेलना, रोता-गाता, स्थिलता-मुरफाता जगत् भीतर भी है जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार यह जगत् रूपमय और गतिमय है उसी प्रकार मन भी। मन भी रूप गति का सङ्घात ही है। रूप मन और इन्द्रियों द्वारा सङ्घटित हैं या मन और इन्द्रियाँ रूपों द्वारा इससे यहाँ प्रयोजनं नहीं। हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है।

किसी वस्तु के प्रत्यच्च झान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के वोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणित होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौन्द्र्य की अनुभूति कही जायगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्षाविन्यास से किसी की तदाकार-परिणित होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्षा विन्यास उसके लिए सुन्दर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुँची हुई संसार की सब सभय जातियों में सौन्दर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुन्दर को कोई एकबारगी छरूप कहता है और न बिलकुल हु रूप को सुन्दर। जैसा कि कहा जा चुका है, सौन्दर्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता है, प्रत्युत पल्लव-गुम्फित पुष्पहास में, पिच्चयों के पच्चाला में, सिन्द्राभ सान्ध्य दिगञ्चल के हिरएय-मेखला-मिण्डत घनखएड

में, तुषारावृत तुंग गिरि-शिखर में, चन्द्रकिरण से मलभलाते निर्भर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौन्दर्य की मलक पाता है।

जिस सौन्दर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलम्बन करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम ओर कृष्ण की सौन्दर्य-भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल-दशा का अनुभव कर गए हैं। जिसके सामने कैवल्य या मुिक की कामना का कहीं। पता नहीं लगता।

किवता केवल वस्तुत्रों के ही रंग-रूप के सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती प्रत्युत कर्म त्रोर मनोर्युत्त के सौन्दर्य के भी अध्यन्त मार्भिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकिशत कमल, रमणी के मुखमण्डल आदि का सौन्दर्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, द्या, प्रेमोत्कर्प इत्यादि कर्मी और मनोर्युत्त्यों का सौन्दर्य भी मन में जमाती है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृणालों के बीभत्स व्यापार की मलक दिखाती है उसी प्रकार कर्रों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईव्यों आदि की कुरूपता से भी जुब्ध करती हैं। इस कुरूपता का अवस्थान सोन्दर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही सममना चाहिए। जिन मनोर्युत्त्यों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी सुन्दर रूप कविता हूँ इकर दिखाती है। दशवदन-निधनकारी राम के कोध के सौन्दर्य पर कीन मोहित न होगा ?

जो कविता रमणी के रूपमाधुर्य से हमें तुप्त करती है, वही उसकी अन्तर्शृत्ति की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग-प्रत्यंग की सुषमा को अङ्कित किया है उसी ने नवाबनन्दिनी आयशा के अन्तर्य की अपूर्व सात्त्विकी ज्योति की मलक दिखाकर पाठकों को समत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन, पर्वत, नदी, निर्मार आदि की रूप-बिभूति से इम सौन्दर्य-मग्न होते हैं उसी प्रकार

ख्यन्तः प्रकृति में द्या, दान्तिएय, श्रद्धा, भक्ति श्रादि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सोन्द्र्य लहराता हुआ पाते हैं। यि कहीं बाह्य और आभ्यन्तर दोनों सोन्द्र्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है! यदि किसी अत्यन्त सुन्द्र पुरुप की धीरता, वीरता, सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यन्त रूपवती स्त्री की सुशीलता, कोमलता और प्रम-परायणता आदि भी सामने रख दी जायँ तो सौन्द्र्य की भावना सर्वांगपूर्ण हो जाती है।

सुन्दर और कुरूप-- काव्य में बस ये ही दो पन्न हैं। मला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी -ये सब शक्द काव्यत्तेत्र के बाहर के हैं। ये नीति, धर्म, व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के राव्द हैं। शुद्ध काव्य चेत्र में न कोई बात भली कही जाती है न बुरी; न गुभ न अशुभ, न उपयोगी न अनुपत्रोगी। सब बातें केवल दो रूपों में दिखाई जाती हैं-मुन्दर और असुन्दर। जिसे धार्मिक गुभ या मंगल कहता है कवि उसके सोन्द्यं पत्त पर त्राप भी मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल सममता है उसी को कवि अपनी दृष्टिके अनुसार सुन्दर कहता है । दृष्टिभेद अवश्य है । धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख, भवबन्धन से मोत्त त्रादि की त्रोर रहती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की त्रोर नहीं रहती। वह उधर देखता है जिधर सीन्दर्य दिखाई पड़ता ह। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे-ऐसे ममेलों में पड़ने की आव-श्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कि 'कला में सत् असत्, धर्मा-धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं", "कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं"।

किव की दृष्टि तो सौन्दर्य की श्रोर जाती है, चाहे वह जहाँ हो— वस्तुश्रों के रूपरंग में श्रथवा मनुष्यों के मन, वचन श्रीर कर्म में। उत्कर्ष-साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, किव लोग कई प्रकार के सौम्दर्यों का मेल भी किया करते हैं। राम की रूपमाधुरी श्रीर रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिम्ब सी जान पड़ती हैं। मनुष्य के भीतरी बाहरी सोन्दर्य के साथ चारों छोर की प्रकृति के के सोन्दर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम छौर भरत ऐसे रूप-वानों की रम्य छन्तः प्रकृति की छटा का क्या कहना है!

### चमन्कारवाद

काव्य के सम्बन्ध में 'चमत्कार', 'अन्ठापन' आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। समत्कार मनोरखन की सामग्री है, इसमें सन्देह नहीं। इससे जो लोग मनोरखन को ही काव्य का लक्ष्य सममते हैं वे यदि कविता में चमत्कार ही हूँ हा करें तो कोई आश्चर्य की वात नहीं। पर जो लोग इससे ऊँचा और गम्भीर लक्ष्य सममते हैं वे चमत्कार मान्न को काव्य नहीं मान सकते। 'चमत्कार' से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या वेलक्ष्य से नहीं जो अद्भुत रस के आलम्बन में होता है। 'चमत्कार' से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से हैं जिसके अन्तर्गत वर्णावन्यास की विशेषता ( जैसे, अनुप्रास में ), शब्दों की क्रीड़ा ( जैसे श्लेप, यमक आदिमें), वाक्य की वक्रता या वचनमंगी ( जैसे, काव्यर्थापत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में ) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व अश्ववा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य या सम्बन्ध की अनहोनी या दृराह्द कल्पना ( जैसे, उत्प्रेज्ञा, अतिशयोक्ति आदि में) इत्याद बातें आती हैं।

चत्मकार का प्रयोग भावुक किव भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीत्र करने के लिए। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यञ्जना के लिए प्राय: किवयों को व्यञ्जना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी-कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर 'बैल' कह देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है वह 'मूर्ख' शब्द से नहीं व्यक्त होती। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्तिवैचित्र्य ही काव्य का नित्य लच्चण है। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य, चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति-वैचित्र्यशून्य है तो काव्य के अन्तर्गत न होगा और कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म-विकार की व्यञ्जना कुछ भी न हो पर उक्तिवैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जायगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यह सीधा-सादा वाक्य लीजिए—

''नैन नचाय कही सुसकाय 'जजा फिर ग्राइत्रो खेखन होली'।''
ग्रथवा मर्गडन का यह स्रतिया लीजिए—
श्रिज ! हों तो गई जमुना-जज को,
सो कहा कहीं, बीर ! बिपत्ति परी।
वहराय के कारी घटा उन्हें,
इतनेई में गागर सीस धरी।।
रपटयो पग, घाट चढ़्यो न गयो,
कवि भंडन हुँकै बिहाज गिरी।
विरजीबहु नंद को बारो ग्ररी,
गहि बाँह गरीब ने ठ.ढी करी।।

इस प्रकार ठाकुर की यह ऋत्यन्त स्वाभाविक बितर्क-व्यंजना देखिए—

> वा निश्मोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेतु न ठानित हैं है। बारहि बार बिखोकि घरी घरी सुरति तो पहिचानित हैं है। ठाकुर या मन को परतीति है, जो के सनेह न मानित हैं है। श्रावत हैं नित मेरे बिए; इतनो तो बिसेप के नानित होहै।

मण्डन ने प्रेम-गोपन के जो वचन कहलाए हैं वे ऐसे ही हैं जैसे जल्दी में स्वभावतः मुँह से निकल पड़ते हैं। उनमें विद्ग्धता की अपेज्ञा स्वाभाविकता कहीं अधिक मलक रही है। ठाकुर के सवैये में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नये प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे-सादे शब्दों में, बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के, व्यञ्जना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है ?

श्रव इनके सामने उन केवल चमत्कारवाली उिध्यों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कोई किव किसी राजा की कीर्ति की धयलना चारों श्रोर फेलनी देख यह श्राशङ्का प्रकट करना है कि कहीं मेरी स्त्री के वाल भी सफेद न हो जायँ अथवा प्रभात होने पर कीवों के काँब-काँच का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अन्धकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे भोज-प्रबन्ध तथा श्रीर-श्रीर सुभापित-संप्रहों में इस प्रकार की उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। केशब की रामचन्द्रिका में पचीसों ऐसे पद्य हैं जिनमें श्रालंकारों की भहो भरती के चमत्कार के सिचा हृदय को स्पर्श करने बाली या किसी भावना में मग्न करनेवाली कोई बात न मिलेगो। उदाहरण के लिए पताका और पंचबटी के ये वर्णन लीजिए।

## पताका

श्रति सुन्दर श्रांत साधु । थिर न रहति पत्न श्राधु । परम तपोमय मानि । दंडवारिकी जानि ॥

#### पंचबटी

वेर भयानक सी अति लगे। अर्क समृह जहाँ जगमगै। पांडव की प्रतिमा सम बेखी। अर्जुन भीम महामित देखी॥ है मुभगा सम दीपति पूरी। विदुर और तिलकाविल रूरी। राजति है यह ज्यों कुलकन्या। धाय विराजति है सँग धन्या॥

क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्भ का स्पर्श कर सकती हैं?

उत्पर दिये हुए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मार्मिक अन्तर्वृत्ति छिपी है तो चाहेवेचित्रय हो या न हो, काव्य की सरसता बरावर पाई जायगी। पर यदि कोरा वैचित्र्य या चमत्कार ही चमत्कार तो थोड़ी दूर के लिए कुछ कुत्हल या मनवहलाव चाहे हो जाय पर काव्य की लीन करनेवाली सरसता न पाई जायगी। केवल बुत्हल तो बालवृत्ति है। किवता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की किवता में केवल आश्चय या कुत्हल का ही संचार माने तब तो अलग-अलग स्थाई भावों की रसक्त्य में अनुभूति और भिन्न-भिन्न भावों के आश्यों के साथ तादात्म्म का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता।

यह वात ठीक है कि हृद्य पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मार्भ का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा। पर उक्ति के लिए यह खावश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, खद्भुत या लोकोत्तर हो—ऐसी हो जो सुनने में नहीं खाया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूम होती है। ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना (जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौन्दर्य खादि) में लीन न होकर एकबारगी कथन के खन्ठे ढंग, वर्ण-विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूम, कि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं, सूक्ति है। वहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही सममा करते हैं। पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रहना चाहिए। जो उक्ति हृद्य में कोई भाव जाधित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के खनूठेपन, रचना-वैचिच्य, चमत्कार, किय के अम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति।

यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चकत्कार दोनों हों तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहाँ उक्ति में अनूठापन द्याधिक मात्रा में होने पर भी उसकी तह में रहनेवाला भाव ऋाच्छन्न नहीं हो जाता वहाँ भी काव्य ही माना जायगा। जैसे, देव का यह सर्वेया लीजिए—

साँसन ही में समीर गयो श्रन्न श्राँमुन ही सब नीर गयो हरि। तेज गयो गुन ले श्रपनो श्रम्स मूमि गई तन की तनुता करि॥ दंव जिये निजिवेई की श्रास के, श्रासहु पास श्रकास रह्यों भरि।

जा दिन तें मुख फेरि इरें हँ सि हेरि दियों जो जियोहरि जू हिरे ।।
सवये का अर्थ यह है कि वियोग में उस नाथिका के शरीर को संघटित करनेवाले पंचभूत धीरे-धीरे निकलते जा रहे हैं। वायु दीर्घ
निःश्वासों के द्वारा निकल गई, जलतत्त्व सारा आँसुओं ही आँसुओं में
ढल गया, तेज भी न रह गया—शरीर की सारी दीप्ति या कान्ति
जाती रही, पार्थिव तत्त्व के निकल जाने से शरीर भी चोश हो गया;
अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है—चारों
ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्रीकृष्ण ने उसकी
ओर मुँह फेरकर ताका है और मन्द मन्द हँसकर उसके मन को
हर लिया है उसी दिन से उसकी यह दशा है।

इस वर्णन में देवजी ने विरह् की भिन्न-भिन्न दशाश्रों में चार भूतों के निकलने की बड़ो सटीक उद्घावना की है। श्राकाश का श्रास्तित्व भी बड़ी निपुणता से चिरतार्थ किया है। यमक श्रानुप्रास श्राहि भी है। सारांश यह कि उनकी उक्ति में एक पूरी साबयव कल्पना है, मज़मून की पूरी बन्दिश है, पूरा चमत्कार या श्रानूठापन है। पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह्-वेदना स्पष्ट मलक रही है, उसकी चकाचौंध में श्राहश्य नहीं हो गई है। इसी प्रकार मितराम के इस सवैये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो ट्यंग्य-चमत्कार है वह भाव राबलता के साथ श्रानूठे ढंग से गुम्फित है—

दोऊ श्रानन्द सी धाँगन माँभ बिराजैं श्रसाट की साँक सुद्दाई। प्यारी के बुक्तत श्रीर तिया को श्रधानक नाम कियो रसिकाई !! श्राई टने सुँह में हँसी, कोहि तिया पुनि चाप सी भौंह चढ़ाई ! श्राँखिन तें गिरे श्रोसू के बूँद, सुद्दास गयो उद्दि हंस की नाई !!

इसके विरुद्ध बिहारी की उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के रारीर के पास ले जाते ले जाते शीशी का गुलाबजल सूख जाता है; उसके विरह-ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है, ऋशता के कारण विरहिणी साँस खींच-ने के साथ दो-चार हाथ पीछे खोर साँस छोड़ने के साथ दो-चार हाथ आगे उड़ जाती है, अत्युक्ति का एक बड़ा तमाशा ही खड़ा किया गया है। कहाँ यह सब मजाक़, यहाँ विरहवेदना!

यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्ररणा से श्रकसर कथन के ढंग में कुछ वकता श्रा जाती है। ऐसी वकता काव्य की प्रक्रिया के भीतर रहती है। उसका श्रन्ठापन भाव-विधान के बाहर की वस्तु नहीं। उदाहरण के लिए दासजी की ये विरहदशा-सूचक उक्तियाँ भीजिए—

अब तो बिहारी के वे बानक गए री,
तेरी तन-दुति-केसर को नैन कसमीर भो।
श्रीन तुव बानी स्वाति बूँदन के चातक भे,
साँसन को मरिबों हुपदजा को चीर भो।
दिय को हरप मक्चरनि को नीर भो,
री! जियरो मनोभव-शरन को तुनीर भो।
पुरी! बेगि करिकै मिलाषु थिर थापु,
न ती बापु अब चहत बातनु को सरीर भो।

ऐसी ही भाव-प्रेरित वक्रता द्विजदेव की इस मनोहर उक्ति में है-

### त् जो कही, सखी ! जोनो सरूप, सो मो क्रॅंलियान को जोनी गई जिंग।

प्रेम के स्फुरण को विलज्ञण अनुभूति नायिका को हो रही है— कभी आँसू आते हैं, कभी अपना दशा पर अचरज होता है, कभी हलकी सा हँसी भी आ जाती है कि अच्छी बला मैंने मोल ली। इसी बीच अपनी अन्तरंग सखी को सामने पाकर किचित् विनोद-चातुरी की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी जटिल अन्तर्वृत्ति द्वारा प्रेरित उक्ति में विचित्रता आ ही जाती है। ऐसी चित्र-वृत्तियों के अवसर घड़ी-घड़ी नहों आया करते। सूरदासजी का 'अमरगीत' ऐसी भाव प्रेरित वक उक्तियों से भरा पड़ा है।

उक्ति की वहीं तक की वचनभंगी या वक्रता के सम्बन्ध में हमसे कुन्तलजी का "वक्रोकिः काव्यजीवितम्" मानते वनता है, जहाँ तक कि वह भावानुरोदित हो या किसी मार्मिक अन्तर्वृत्ति से सम्बद्ध हो; उसके त्र्यागे नहीं । कुन्तलजी की वक्रता बहुत व्यापक है जिसके अपन्तर्गत वे वाक्य-वैचित्र्य की वक्रता और वस्तु-वैचित्र्य की वक्रता दोनों लेते हैं। सालंकृत वक्रता के चमत्कार ही में वे काव्यत्व मानते हैं योरप में भी त्राजकल क्रोस के प्रभाव से एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद जोर पर है। विलायती वक्रोक्तिवाद लज्ञणा-प्रधान है। लाज्ञिणिक चप-लता त्रोर प्रगल्भता में ही, उक्ति के अनुठे स्वरूप में ही, बहुत से लोग वहाँ कविता मानने लगे हैं। उक्ति ही काव्य होती है, यह तो सिद्ध बात है । हमार यहाँ भी व्यञ्जक वाक्य ही काव्य माना जाता है । अब प्रश्न यह है कि कैसी उक्ति, किस प्रकार की व्यञ्जना करनेवाला वाक्य। वकांकिवादी कहेंगे कि ऐसी उक्ति जिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यञ्जना चाहे जिसकी हो, या किसी ठाक-ठाक बात की न भी हो। पर जैसा कि हम कह चुके हैं, मनोरंजन मात्र काव्य का उद्देश्य न माननेवाले उनकी इस बात का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। वे किसी लच्चणा में उसका प्रयोजन ऋवश्य दुँ हैंगे।

#### कविता की भाषा

किवता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने त्रानी चाहिए, यह हम पहले कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं।

अगोचर बातों या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है, किवता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करता है। इस मूर्तिविधान के लिए वह भाषा की लच्चणा-शक्ति से काम लेती है। जैसे, "समय बीता जाता है" कहने की अपेचा "समय भागा जाता है" कहना वह अधिक पसन्द करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन ळूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही किवि-समय-सिद्ध उक्तियाँ हैं जो बोलचाल में रूढ़ि होकर आ गई हैं। लच्चणा-द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार-प्रदान का विधान प्रायः सब देशों के किवि-कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए—

- (क) धन्य भूमि बनपंथ पहारा। जहं जहं नाथ पाँव तुम धारा।—तुलसी।
- ( ख ) मनहु उमिंग ऋँग ऋँग छवि छलके ।-- तुलसी ।
- (ग) चूर्नार चारु चुई सी परै।
- (घ) बनन में बागन में बगरो बसन्त है। पद्माकर।
- ( ङ ) बृन्दायन-बागन पे बसन्त वरसो परे।-पद्माकर।
- (च) हों तो श्यामरंग में चोराय, चित चोराचोरी बोरत तो बोरचो पे निचोरत बनै नहीं।—पद्माकर।
- ( छ ) एहा नन्दलाल ऐसी व्याकुल परी है वाल, हाल ही चली, तो चली, जोरे जुरि जायगी।

कहै पद्माकर नहीं तो ये मकोरे लगे, श्रोरे लों श्रचाका वितु घोरे घुरि जायगी। तो ही लगि चैन जो लों चेतिहै न चन्दमुखी, चेतेगी कहूँ तो चाँदनी में चुरि जायगी।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यचीकरण तथा भाव या मार्भिक ऋन्तर्य ति के ऋनुरूप व्यञ्जना के लिए लच्च का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है।

भावना को मूर्च रूप में रखने की व्यावश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसङ्के तवाले शब्दों को अपेत्ता विशेष रूप-व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा ऋर्थप्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति-संकेत कह सकते हैं। ये मूर्ना विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा "वहाँ बड़ा ऋत्याचार हो रहा है" । इस ऋत्याचार शब्द के ऋन्तर्गत मारना-पोटना, डाँटना-डपटना, लूटना-पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं, ऋतः 'ऋत्याचार' शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली-जुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है; कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त्ता रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्त्व-निरूपण, शास्त्रीय विचार त्रादि में ही त्र्यधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलच्चण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र-मीमांसक या तत्त्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्त्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है इससे वह किसी सामान्य धर्म के अन्तर्गत आनेवाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक का अलग-अलग दृश्य देखने-दिखाने में नहीं उलमता।

पर कविता कुछ वस्तुत्रों श्रीर व्यापारों को मन के भीतर मूर्चा रूप नें लाना श्रीर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ । केतों से ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थित का वर्णन करना रहता है वहाँ वह उसके अन्तर्गत सबसे अधिक मर्मस्पर्शिनी कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यन्त्रणा, स्त्री-बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का चामकारी दृश्य सामने रखेगी। "वहाँ घोर अत्याचार हा रहा है" इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अन्तर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर सम्भव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को जुव्ध करने की शक्ति न हो।

उपर्युक्त बिचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जातें। हमारे यहाँ के आचार्या ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को 'अप्रतीतत्व' दोप माना है। पर दोप स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं र संस्कृत के अनेक किवयों ने बेदान्त, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े-बड़े चमत्कार खड़े किये हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिन्दी के किसी मुक़द्मेबाज किवत्त कहनेवाले ने 'प्रेमकौजदारी" नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रांगारस की बातें अदालती कार्यवाइयों पर घटाकर लिखी हैं। "एकतरका डिगरी," "तनकीह" ऐसे-ऐसे शब्द चारों और अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर छुछ अशिवित या भद्दी रुचिवाले वाह-वाह भी कर देते हैं!

शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई किव अपनी रचनाके भीतर लेता है तब वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्तिवाले जाति-संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करनेवाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। किव गोचर त्र्योर मूर्चा रूपों के द्वारा ही श्रपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदासजी के ये वचन लीजिए—

जेहि निसि सकत जीव सूतहिं तब कृपापात्र जन जागै।

इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञानदशा का काव्य-पद्धित पर कथन है। और देखिये। प्राणी आयु भर क्लेश-निवारण और सुखप्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख-शान्ति प्राप्त नहीं करता, इस बात को गोस्वामीजी यों सामने रखते हैं—

> डासत ही गई बीति निसासव, कबहुंन गाथ! नींद मरि सोयो।

भविष्य का ज्ञान अत्यन्त अद्भुत और रहस्मय है जिसके कारण प्राणी आनवालों विपत्ति की छुड़ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामीजी ने "वरे हरित तृन बिलपशु" इस, चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अँगरेज किव पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुप्रह कहा है—

उस बिलपशु को देख त्राज जिसका तू, रेनर ? त्रपने रॅग में रक्त बहाएगा वेदी पर ! होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, श्रीड़ा करता कभी उछ्जता फिरता ऐसा ? श्रन्तकाळ तक हरा-हरा चारा चभजाता। हनन हेतु उस उठे हाथ को चाटे जाता। श्रागम का श्रज्ञान ईश का परम श्रनुश्रह ।। अ

The lamp thy riot dooms to dleed to-day'
Had he the reason, would be skip and play?
Pleased to the last be crops the flow'ry food
And licks the hand just raised to shed his blood,
The blindness to the future kindly given.

Essay on Man.

बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक अभाव उत्पन्न करना होता है तब वह इसी पद्धित का अवलम्बन करना है। यदि अपनी पत्ना पर अत्याचार करनेवाले किसी व्यक्ति को उसे सममाना है तो वह कहेगा कि "तुमने इसका हाथ पकड़ा है"; यह न कहेगा कि "तुमने इसके साथ विवाह किया है।" 'विवाह' शब्द के अन्तर्गत न जान कितने विधि-विधान हैं जो सबके सब एकवारगी मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक या मर्भस्पर्शी भी नहीं होते। अतः कहनेवाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वामा वक व्यापार "हाथ पकड़ना" है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है।√

तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण-विन्यास की है। 'शुक्ते वृत्तस्तिप्ठत्यमें " और "नीरसंतर्हाह विलसित पुरतः" का भेद हमारी पिएडत-मण्डली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला श्राता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्ना विधान के लिए किवता कित्र-विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-साप्टव के लिए वह संगीत का कुछ-कुछ सहारा लेती है। श्रृति-कटु गानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्तविधान, लय, अन्त्यानुप्रास आदि नाद-सान्दर्य-साधन के लिए ही हैं। नाद-सीप्टव के निमन्त निक्शित वर्ण-विशिष्टता को हिन्दी के हमारे कुछ पुरान किव इतनी दूर तक घसीट ले गए कि उनको बहुत सी रचना वेडोल और भावशून्य हो गई। उसमें अनुप्रास की लम्बी लड़ी—वर्ण-विशेष की निरन्तर आदिता — के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो वात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई।

नाद-सोन्दर्य से किवता की आयु बढ़ता है। तालपत्र, भाजपत्र, काराज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग, उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए

बिना ही, प्रसन्न-चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। ऋतः नाद-सोन्दर्य का योग भी किवता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अन्त्यानुप्रास को फालतू सममते हैं वे छन्द को पकड़े रहते हैं, जो छन्द को भी फालतू सममते हैं वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं में नाद-सोन्दर्य के समावश के लिए बहुत अवकाश रहता है। ऋतः ऑगरजा आदि अन्य भाषाओं की देखादेखी, जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कैसे कर सकते हैं?

हमारी काव्यभाषा में एक चीथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है। वह है कि कहीं-कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप-गुण्या कार्य-बोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृतिमता बवाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्य में कृतिम संकत हैं, जिनसे किवता की पूर्ण परिपापकता नहीं होता। अन एव किया नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशार करता है जो स्वाभाविक और अथगिमेंत होने के कारण सुननेवाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिधर, मुरारि, त्रिपुरारि, दोनबन्धु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सव्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं।

ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकृत न हों। जैसे, यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धपे अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए "हे गोपिकारमण ! हे वृन्दावन विहार !" आदि कह-कर कृष्ण को पुकारने की अपेन्ना "हे मुरारि ! हे कंसनिकंदन !" आदि संवोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है; क्यों कि श्रीकृष्ण के द्वारा

कंस ऋादि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे ऋपनी रज्ञा की ऋाशा होती है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी ऋापत्ति से उद्धार पाने के लिए ऋष्ण को "मुरलीधर" कहकर पुकारने की ऋपेज्ञा "गिरिधर" कहना ऋधिक ऋथसंगत है।

### **अलंकार**

किवता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप-रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप-रंग मिलाकर तीन्न करने के लिए समान रूप और धर्मवाली और-और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को भी घुमा-फिराकर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान और कथन के ढँग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से किवता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। कहीं-कहीं तो इनके विना काम ही नहीं चल सकता। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन हैं, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से किवता का का रूप कभी-कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह किवता ही नहीं रह जाती। पुरानी किवता में कहीं-कहीं इस बात के उदाहरण मिल जाते हैं।

अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों (जैसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेचा इत्यादि में) चाहे वाक्य-वक्रता के रूप में (जैसे, अप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में), चाहे वर्ण-विन्यास के रूप में (जैसे, अनुप्रास में) लाए जाते हैं वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्प-साधन के लिए ही। मुख के वर्णन में जो कमल, चन्द्र आदि सामने रखे जाते हैं वह इसी लिए जिनमें इनकी वर्णरुचिरता, को मलता,

दीप्ति इत्यदि के योग से सौन्दर्य की भावना और बढ़े। साहरय या साधम्य दिखाना उपमा, उत्प्रेच्चा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर किव परम्परा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुँचाने के स्थान पर बाधा हालते हैं। जैसे, नायिका का अंग-वर्णन सौन्दर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए हो किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि किट का प्रसंग आने पर भिड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जायगी तो सौन्दर्य की भावना में क्या, बृद्धि होगी ? प्रभात के सूर्यविम्ब के सम्बन्ध में इस कथन से कि "है शोणित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को" अथना शिखर की तरह उठे हुए मेघखएड के उपर उदित होते हुए चन्द्रविम्ब के सम्बन्ध में इस उक्ति से कि "मनहुँ क्रमेलक-पीठ पे धरया गोल घएटा लसत," दूर की सूभ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौन्दर्य की भावना की कुछ भी पृष्टि नहीं होती।

पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहें। चन्द्रालोककार तो कहतें हैं कि—

अंगीकरोति यः काव्यं शन्दार्थावनलंकृती !

भरत मुनि ने रस की प्रधानता को खोर ही संकेत किया था;
पर भामह, उद्भट खादि कुछ प्राचीन खाचार्यों ने वैचिच्य का पहा
पकड़ खालंकारों को प्रधानता दो। इनमें बहुतेरे खाचार्यों ने खलंकार
राव्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में—रस, रीति, गुण खादि काव्य में
प्रयुक्त होनेवाली सारी सामग्रं के खर्थ में—किया है। पर ज्यों ज्यों
राास्त्रीय विचार गम्भीर खीर सूक्ष्म होता गया त्यों त्यों साध्य खीर
साधनों को विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म-शरीर को
खलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया। हृद्रट और मम्मट के समय
से ही काव्य का प्रकृत स्वरूप उभरते-उभरते विश्वनाथ महापात्र के
साहित्यदर्पण में साफ ऊपर खा गया।

प्राचीन गड़बड़माला मिटे बहुत दिन हो गए। वर्ण्य वस्तु श्रीर वर्णन-प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य-वस्तु नहीं; वल्कि वर्णन की भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं, कहने के खास-खास ढंग हैं । पर प्राचीन ऋव्यवस्था के स्मारक-स्वरूप कुछ चलंकार ऐसे चले चा रहे हैं जो वर्ण्य-वस्तु का निद्श करते हैं और त्रलंकार नहीं कहे जा सकते—जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्ति । स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार-प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति त्रालंकार ही है। पर स्वभावोक्ति अलंकार-कोटि में आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी त्रवालंकार-प्रणाली के अन्तर्गत ला सकते हैं । किसी वस्तु-विशेष से किसी अलंकार-प्रणाली का सवन्य नहीं हो सकता । किसी तथ्य तक वह परिभित नहीं रह सकती। वस्तु-निर्देश अलंकार का काम नहीं, रस-व्यवस्था का विषय है । किन-किन वस्तुत्रों, चेष्टात्रों या व्यापारीं का वर्णन किन किन रसों के विभावों छोर श्रवभावों के अन्तर्गत त्राएगा, इसकी सुचना रसनिरूपण के अन्तर्गत ही हो सकती है।

त्र लंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक-ठीक लक्त्रण-निरूपण हो भी नहीं सका है। काव्यप्रकाश की कारिका में यह लक्त्रण दिया गया है—

स्वभानोक्तिस्तु ढिग्मादेः स्विक्या रूप-वर्णनम्।

अर्थात्—"जिसमें बालकादिकों को निज की किया या रूप का वर्णन हो वह स्वभावोक्ति है।" प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है, यही स्पष्ट नहीं। अतः यही समका जा सकता है कि सृष्टि की वस्तु आतें के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खेर बालक की रूपचेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार की जिए। बात्सलय में बालक के रूप आदि का वर्णन श्रालम्बन विभाव के श्रन्तर्गत श्रीर उसकी चेष्टाश्रों का वर्णन उद्दीपन विभाव के श्रन्तर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप-क्रिया श्रादि के वर्णन को रस-चेत्र से घसीटकर श्रलंकार-चेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के श्रीर श्राचार्यों के लक्षण भी हैं। श्रलंकार-सर्वस्व-कार राजानक रुय्यक कहते हैं—

सूद्भ-बस्तु-स्वभाव - यथावद्वर्षांनं स्वभावोक्तः।
त्राचार्य दंडी ने त्रवस्था की योजना करके यह लद्दार्ण लिखा है—
नानावध्यं पदार्थानां साद्याद्वित्र्रुण्वती।
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याचा सालंकृतिर्थथा।।

बात यह है कि स्वभावोक्ति चलकारों के भीतर चाही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुनाल ने भी इसे चलकार नहीं माना है।

जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री आलंकार लादकर सुन्दर नहीं हो सकती उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के पचीसों पद्म ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ तक उपमाएँ और उत्प्रेचाएँ भरी हैं, शब्दसाम्य के बड़े-बड़े खेलतमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृद्य या भावुक काव्य न कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को 'काव्य-शोभाकर,' 'शोभातिशायी' आदि ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को 'अलमर्थमलंकर्ताः' ही कहते हैं। पहले से सुन्दर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंप्रक अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका है।

त्र्रालंकार हैं क्या रे सूक्ष्म दृष्टिवालों ने काव्यों के सुन्दर-सुन्दर स्थल चुने ऋौर उनकी रमगीयता के कारगों की खोज करने लगे।

वर्णन-शैली या कथन की पद्धित में ऐसे लोगों को जो-जो विशेषताएँ मालूम होती गई उनका वे नामकरण करते गए। जैसे, 'विकल्प' ऋलंकार का निरूपण पहले-पहल राजानक रुप्यक ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं सब हूँ दू डाले गए, वर्णन की जितनी सुन्दर प्रणालियाँ हो सकती हैं सव निरूपित हो गई ऋथवा जो-जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन-प्रणाली ही थी १ ऋादि-काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी 'विचित्र वर्णन-प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं जो न निर्दिष्ट की गई हैं और न जिनके छुछ नाम रखे गए हैं।

#### कविता पर ऋत्याचार

भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशमिदयों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की—आसमान पर चढ़ानेवाली—स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देनेवालों की निराधार निन्दा। ऐसी तुच्छ वृत्तिवालों का अपवित्र हृद्य किवता के निवास के योग्य नहीं। किवता-देवी के मन्दिर ऊँचे खुले, किस्तृत और पुनीत हृद्य हैं। सच्चे किव राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री, में ही सौन्द्य नहीं हूँ ढ़ा करते। वे फूस के मोपड़ों, धूल-िमट्टी में सने किसानों, बच्चों के मुँह में चारा डालते हुए पित्त्यों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लयों में कभी-कभी ऐसे सौन्द्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुँच सकती। श्रीमानों के शुभाग-मन पर पद्य बनाना, बात-बात में उनको वधाई देना, किव का काम नहीं। जिनके रूप या कर्मकलाप जगन और जीवन के बीच में उसे सुन्दर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में वह 'स्वान्त:सुखाय' प्रवृत्त होता है।

## कविता की आवश्यकता

मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की साभ्य-त्रसभ्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में, पाई जाती है। चाहे द्वितिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर किवता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बाँधता चला आ रहा है जिसके भीतर बँधा-बँधा वह रोप सृष्टि के साथ अपने हृश्य का सम्बन्ध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अन्तः प्रकृति में मनुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिए किवता मनुष्या जाति के साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं।

# भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

हिन्दी-गद्यसहित्य का सुत्रपात करनेवाले चार महानुभाव कहें जाते हैं—मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्ला खाँ, लल्लुलाल और सदल मिश्रा ये चरों संवत् १८६० के आस पास वर्तमान थे। सच पूछिए तो ये गदा के नमूने दिखानेवाले ही रहे; अपनी परम्परा प्रतिष्ठित करने का गौरव इनमें से किसी को भी प्राप्त न हुआ। हिन्दी-गद्य साहित्य की अव्यष्ड परम्परा का प्रवन्तेन इन चारों लेखकों के ७०-७२ वर्ष पीछे हुआ। विक्रम की वीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य की भाषा को सुब्यविध्यत और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिय तब से गद्य-साहित्य की प्रम्परा लगानार चली। इस दृष्टि से भारतेन्दुर्जा जिस प्रकार वर्तमान गद्य-भाषा के स्वरूप-प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य-परम्परा ले प्रवर्त्तक।

राजा शिवप्रसाद के उद्दे की ओर एकवारगी मुक पड़ने के पहले ही राजा लक्ष्मणसिंह अपन 'शिकुन्तला नाटक" द्वारा संवत् १६१६ में थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और विशुद्ध हिन्दी सामने रख चुके थे, जिसमें अरबी-फारसी के शब्द नहीं थे। उसका कुछ अंश राजा शिवप्रसाद ने अपने "गुटका" में दाखिल किया था। पीछे जब वे उद्दे की और मुके तब राजा लक्ष्मणसिंह ने अपने 'रघुवंश' के अनुवाद के प्राक्कथन में भाषा के सम्बन्ध में आपना मत इस प्रकार प्रकट किया—

"हमारे मत में हिन्दी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों ओर पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोलचाल है। हिन्दी में संस्कृत के पद बहुत ऋाते हैं; उर्दू में ऋरबी-पारसी के । परन्तु कुछ आवश्यक नहीं है कि ऋरबी-पारसी के शब्दों के बिना हिन्दी न बोली जाय ऋौर न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें ऋरबी-पारसी के शब्द भरे हों।"

ऊपर के अवतरण से स्पष्ट है कि जिस समय राजा लक्ष्मणिसंह और राजा शिवप्रसाद मैदान में आए थे उस समय खींचतान बनी थी; भाषा के स्वरूप को स्थिरता नहीं प्राप्त हुई थी। वह भाषा का प्रस्तावकाल था। प्रवर्त्तान-काल का आरम्भ भारतेन्द्र का कुछ रचना-श्रों के निकल जाने के उपरान्त संवत् १६३० के लगभग हुआ। यद्यपि इसके पहले 'विद्यासुन्दर' (संवत् १६२४) तथा और कई नाटक भारतेन्द्रजी लिख चुके थे, पर वर्त्तामान हिन्दी-गद्य के उद्य का समय उन्होंने "हरिश्चन्द्रभैगजीन" के निकलने पर, अर्थात् संवत् १६३० से, माना है।

भारतेन्दु की भाषा में ऐसी क्या विशेषता पाई गई कि उसका इतना चलन उन्हों के सामने हो गया, इसका थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। संवत् १८६० में खड़ी वोली के गद्य का सूत्रपात करनेवालों में मुंशी सदासुख और सदल मिश्र ने ही व्यवहार योग्य चलती भाषा का नमूना तैयार किया था। पर इन दोनों की रचनाओं में सफाई नहीं थी बहुत कुड़ कूड़ा-करकट भरा था। मुंशी सदासुख भगवद्भक्त पुरुष थे और पिएडतों और साधुसन्तों के सत्संग में रहा करते थे। इससे उनके "सुखसागर" की भाषामें बहुत कुड़ पिएडताऊपन है। उनकी खड़ी बोली उस ढंग की है जिस ढंग की संस्कृत के विद्वान् पिएडत काशी, प्रयाग आदि पूरब के नगरों में बोलते थे और अब भी बोलते हैं। यद्यपि मुंशीजी खास दिल्ली के रहनेवाले थे और उर्दू के अच्छे किय और लेखक थे; पर हिन्दी-गद्य के लिए उन्होंने पिएडतों की बोली ही प्रह्मा की। "स्वभाव करके वे देत्य कहलाए", "उसे दुख होयगा," "वहकावनेवाले बहुत हैं" इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किए हैं। रहे सदल मिश्र; उनकी भाषा में पूरबीपन बहुत अधिक है। 'जो'

के स्थान पर "जौन", 'माँ' के स्थान पर "मतारी", 'यहाँ' से स्थान पर "इहाँ", 'देखूँ गी' के स्थान पर "देखौँगी" ऐसे शब्द बरावर मिलते हैं। इसके ऋतिरिक्त ब्रजभाषा या काव्य भाषा के ऐसे ऐसे प्रयोग जैसे "फूलन्ह के" "चहुँदिशि" "सुनि" भी लगे रह गए हैं।

इन दोनों के पीछे राजा शिवशसाद और लक्ष्मणसिंह का समय त्राता है।

राजा शिवप्रसाद के गद्य में ऋधिक खटकनेवाली बात थी उर्दू पन जो दिन-दिन बढ़ता गया। इसी प्रकार राजा लक्ष्मणसिंह के गद्य में खटकनेवाली बात थी आगरे की बोलचाल का पुट। दूसरी बात यह थी कि विशुद्धता का जो आदर्श लेकर राजा लक्ष्मणसिंह चले थे वह एक चलती व्यावहारिक भाषा के उपयुक्त न था। फारसी-अरबी के जो शव्द लोगों की जवान पर नाचा करते थे उन्हें एकदम छोड़ देना भाषा की संचित शक्ति को घटाना था। हँसी-मजाक के लिए कुछ अरबी-फारसी के चलते शब्द कभी-कभी कितना अच्छा काम देते हैं, यह हम लोग बराबर देखते हैं।

उपर लिखी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए जब हम भारतेन्दु की भाषा पर विचार करने बैठते हैं तब इस बात का समभना कुछ सुगम हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी-गद्य का क्या संस्कार किया। उनकी भाषा में न तो लल्लूलाल का अजभाषापन आने पाया, न सुंशी सदासुख का पिछलाऊपन, न सदल मिश्र का पूर्वापन, न राजा शिवप्रसाद का उर्दू पन, आर न राजा लक्ष्मणसिंह का खालिसपन और आगरापन। इतने 'पनों' से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के सम्बन्ध में बहुत ही परिष्ठत क्षिच का परिचय देता है। संस्कृत-शुद्धों के रहने पर भा भाषा का सुबोध बना रहना, कारसी-अरबा के शब्द आने पर भी साथ-साथ उदू पन न आना, हिन्दी की स्वतन्त्र सत्ता का प्रमाण था। उनका भाषा-सस्कार शब्दों की काट-छाँट तक ही नहीं रहा। वाक्य-विन्यास में भी वे सकाई लाए। उनकी लिखायट में एक साथ नजुड़ सकनेवाले वाक्य में एक गुँथे हुए प्राय: नहीं पाए जाते।

तात्पर्य के उपयुक्त संयोजक ऋव्ययों का व्यवहार जैसा उन्होंने चलाया त्रैसा उनके पहले न था। विराम की परख भी उन्हें राजा लक्ष्मणसिंह स्रोर राजा शिवप्रसाद से कहीं ऋच्छा थी।

चली आती हुई कान्यभाषा के स्वरूप पर भी उनकी दृष्टि गई। उन्होंने देखा कि वहुत से ऐसे शन्द, जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, किवताओं में बराबर लाए जाते हैं जिससे वे सर्व-साधारण के लगाव से छुछ दूर पड़ती जाती हैं। 'चक्कवे', 'ठायो', 'करसायल', ईठ', 'दोह', 'ऊना', 'लाय' आदि के कारण बहुत से लोग हिन्दी-किवता को अपने से छुछ दूर की चीज समभने लगे थे। दूसरा दोप जो बढ़ते-बढ़ते बहुत बुरी हद तक पहुँच गया था, वह शन्दों का तोड़-मरोड़ था। जैस किपयों का स्वभाव 'रूख तोड़ना' तुल-सीदासजी ने बताया है वसे ही किवयों का स्वभाव शन्द तोड़ना-मरोड़ना हो गया था। भाषा को सकाई पर बहुत कम ध्यान रहता था। बाबू हिरिश्चन्द्र द्वारी इन बातों का भी बहुत छुछ सुधार—चाहे जान में या अनजान में—हुआ। इस प्रकार कान्य की ब्रजमापा के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। अपने रसीले किवत्तों और सबयों में उन्होंने चलती भाषा का न्यवहार किया है, जैसे—

छ। जु बों जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हरे सब भाँति कहातें। मेरो उराहनो है कुछ नाहिं, सबै फल छापने भाग को पायें।। जो हरिचन्द भई सो भई, श्रब प्रान चले चहैं तासों सुनावें। प्यारे जू! है जगकी यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें।।

इसी कारण उनकी कविता का प्रचार भी देखते-देखते हो गया है। लोगों के मुँह से उनके सबेये भी चारों त्रोर सुनाई देने लगे, उनके बनाए गीत स्त्रियाँ तक घर-घर में गाने लगीं। उनकी रचना लोकप्रिय हुई। उनके खमय में जो संप्रह-प्रन्थ बने उन सबमें उनकी किवताएँ विशेषतः सबेये भी रखे गए। लीक पीटनेवालों की पुरानी पड़ी हुई शब्दावली हटा देने से उनकी काव्यभाषा में भी बड़ी सकाई दिखाई पड़ी। यह तो हुई भाषा की रूप-प्रतिष्ठा की बात। इससे भी बढ़ेंकर काम उन्होंने हिन्दी-साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा करके किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवक्तिक हुए। यद्यपि देश में नए-नए विचारों और भावनाओं का सञ्चार हो गया था, पर हिन्दी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि वदल चली थीं, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता था। शिक्तित लोगों के विचारों और ज्यापारों ने तो दूसरा मार्ग पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्ग पर था। वे लोग समय के साथ आप तो कुछ आगे बढ़ आए थे, पर जल्दी में अपने साहित्य को साथ न ले सके थे। उसका साथ छूट गया था और वह उनके विचारचंत्र और कार्यच्रेत्र दोनों से अलग पड़ गया था। प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य उनके विचारों और ज्यापारों से लगा हुआ चलता है यह नहीं कि उनकी चिताओं और कार्यों का प्रवाह एक और जा रहा हो और उनके साहित्य का प्रवाह दूसरी और।

फिर यह विचित्र घटना यहाँ कैसे हुई ? बात यह थी कि जिन लोगों के मन में नई शिक्षा के प्रभाव से नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो अपनी आँखों काल की गित देख रहे थे और देश की आवश्य-कताओं को समम रहे थे, उनमें अधिकांश तो एसे थे जिनका कई कारणों से—विशेपतः उर्दू के बीच में पड़ जाने से—िहन्दी-साहित्य से लगाव छूट-सा गया था और शेप—िजनमें नवीन भावों की कुछ प्ररेणा और विचारों की कुछ स्कृर्ति थी—ऐसे थे जिन्हें हिन्दी-सिहत्य का चेत्र इतना परिमित दिखाई देता था कि नए-नए विचारों को सिन्निविष्ट करने से लिए स्थान ही नहीं सूमता था। उस समय एक ऐसे सामंजस्य-पदु, साहसी और प्रतिमा-सम्पन्न पुरुप की आवश्यकता थी जो कौशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परंपरागत साहित्य से करा देता। ऐसे ही पुरुप के रूप में बाबू हरिश्चन साहित्य चेत्र में उतरे। उन्होंने हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से लगा दिया। बड़े भारी विच्छेद से उन्होंने हमें बचाया।

वे सिद्ध-वाणी के ऋत्यंत सरस-हृदय कवि थे। इससे एक छोर तो उनकी लेखनी से शृंगाररस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्त-सवैये निकलते थे जो उनके जीवनकाल में ही इधर-उधर लोगों के मुँह से सुनाई पड़ने लगे थे ऋोर दूसरो ऋोर स्वदेश-प्रेम से भरे हुए उनके लेख ऋोर कविताएँ चारों ऋोर देश के मंगल का मंत्र सा फूँ कता थीं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के वल से एक ओर तो वे पद्माकर ऋौर द्विजदेव की परम्परा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी स्रोर बगदेश के मधुसूदन दत्ता त्रीर हेमचन्द्र की श्रेणी में; एक त्रार तो राधाकुज्ण की भक्ति में भूमते हुए नई 'भक्तमाल' गूँ थते दिखाई देते थे दूसरी ऋोर टीकाधारी बगला-भगतों की हँसो उड़ाते तथा स्रो-शिज्ञा, समाज-सुधार ऋादि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। प्राचीन ऋोर नवोन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु को कला का विरोप माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के श्रादि में प्रवर्ताक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए-नए या बाहरी भावों को पचाकर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे ऋपने ही साहित्य के विकसित ऋंग से लगें। प्राचीन ऋौर नवीन के उस सन्धिकाल में जैसी शीतल ऋौर मृदुल कला का संचार ऋपेचित था वैसी ही शोतल और मदुल कला के साथ भारतेन्दु का उदय हुत्रा, इसमें सन्देह नहीं

कविता की नवीन धारा के बीच भारतेन्द्रु की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति का था। नीलदेशी, भारतदुर्शा आदि नाटकों के भीतर आई हुई किवताओं में देशदशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है हो; बहुत सी स्वतन्त्र किवताएँ भी उन्होंने लिखीं जिनमें कहीं देश की अतात गौरव-गाथा का गर्व, कहीं वस्तीमान अधागित की चोभ भरी वेदना, कहीं भिविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। "विजयिनी विजय-वेजयन्ती" में, जो मिस्र में भारतीय सेता का विजय-प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशप्रेम-व्यंजक कैसे भिन्न-भिन्न सचारी भावों के उद्गार हैं। कहीं गर्व, कहीं चोभ, कहीं विपाद। "सहसन-वरसन सों सुन्यो

जो सपने नहिं कान, सो जय-श्रारज शब्द" को सुन श्रीर "फरिक उठीं सब की मुजा, खरिक उठीं तरवार। क्यों श्रापुहि ऊँचे भए श्राये मोंछ के बार" का कारण जान प्राचीन श्राय्यंगीरव का गर्व कुछ श्रा ही रहा था कि वर्त्तामान श्रधोगित का दृश्य ध्यान में श्रायः श्रीर फिर वही 'हाय भारत!' की धुन—

हाय वहै भारत-भुव भारी । सबही बिघि सी भई तुःखारी। हाय पंचनद !हा पानीपत ! श्रजहुँ रहे तुम घरनि बिराजत ।। हाय चितौर ! निजज तु भारी। श्रजहुँ खरो भारतिह मँभारी। तुममें जज नहिं जमुना गंगा ! बढ़हु वेगि किन प्रवल तरंगा।।

बोरहु किन कट मधुरा कासी। घोवहु यह कलंक की रासी।
'वित्तीर', 'पानीपत', इन नामों में ही इतिहास-विज्ञ हिन्दू-हृद्य
के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी है। उनके लिए ये नाम ही
काव्य हैं। यदि कोई किव केवल इन दो-चार नामों को एक साथ
ले ले तो वह अपना बहुत कुछ काम कर चुका। ये आप ही कल्पना
के कपाट खोल ऐसे-ऐसे इश्य सामने ला हैंगे जिनसे जुव्य होकर हृद्य
अनेक गम्भीर भावनाओं में मन्न हो जायगा।

'भारतदुर्दशा' में आलस्य आदि को लाकर इस किव ने दंशदशा को इस ढंग से भलकाया है कि नए और पूराने दोनों ढांची के लोगों का मन लगे। इस कलाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नए और पूराने विचारों को अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि कहीं से जोड़ मालुम न हुआ। पूराने भावों और आदर्शों को लेकर इन्होंने नए आदर्श खड़े किये। देखिये, 'नीलदेवी' में एक देवता के मुँह से भारतवर्ष का कैसा मर्मभेदी भविष्य कहलाया है—

> सब भाँति देव प्रतिकृत्व होय पृष्टि नासा । अब तजह बीर बर भारत की सब श्रासा ॥ अब सुख-सूरज को उदय नहीं इत हैं है मंगवमय भारत-भुव मसान है जैहै ॥

राजा सूरजदेव के मारे जाने पर रानी नीलदेवी ने जिस रीति से भगवान् को पूकारा है वह कोई नई नई। वह वही रीति है जिससे द्रौपदी ने भगवान् को पुकारा था। भेद इतना ही है कि द्रौपदी ने अपनी लज्जा रखने के लिये, अपना संकट हटाने के लिये, पृकार मचाई थी; नीलदेवी ने देश की लज्जा रखने के लिये, देश का संकट दूर करने के लिए पृकारा—

कहाँ करुनानिधि कैसव सोए ? जागत नाहिं, श्रनेक जतन करि भारतवासी रोए॥

वड़ा भारी काम भरतेन्दु ने यह किया कि स्वदेशाभिमान, स्वजाति-प्रम समाज-सुधार आदि की आधुनिक भावनाओं के प्रवाह के लिए हिन्दी को चुना तथा इतिहास,विज्ञान, नाटक, उपन्यास,पूरावृत्त इत्यादि अनेक समयानुकूल विषयों की ओर हिन्दी को दौड़ा दिया। अब यह देखना है कि यदि वे किव थे तो किस ढंग के थे। विषय चेत्र के विचार से देखते हैं तो प्रायः तीन ढंग के किव पाए जाते हैं। कुछ तो नर-प्रकृति के वर्णन में ही अधिकतर लीन रहते हैं, कुछ बाह्य प्रकृति के वर्णन में और कुछ दोनों में समान रुचि रखते हैं। पिछले वर्ण में वाल्मीकि, कालिदास, भवभुति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन किव ही आते हैं।

बावू हरिश्चन्द्र अधिकांश भाषा-किवयों के समान प्रथम प्रकार के किवयों में थे। यद्यपि इन्होंने अपनी किवता द्वारा नए नए संस्कार उत्पन्न किए पर उसके स्वरूप को परम्परानुसार ही रक्या। मानवी वृत्तियों ही के मर्मस्पर्शी अंशों को छांटकर इन्होंने मनोविकारों को तीव्र और पिरप्कृत करने का प्रयत्न किया; दूसरी प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों की मर्मस्पर्शिनी शक्ति पर बहुत कम ध्यान दिया। इन्होंने मनुष्य को सारी सृष्टि के बीच रखकर नहीं देखा; उसे उसी के उठाए हुए घेरे में रखकर देखा। मनुष्य की दृष्टि को उसके फैलाए हुए प्रयंचावण से बाहर, प्रकृति के विस्तृत द्वेत्र की और, ले जाने का यास इन्होंने नहीं किया। बात यह थी कि हिन्दी-साहित्य का उत्थान

ही ऐसे समय में हुआ जब लोगों की दृष्टि बहुत कुछ संकुचित हो चुकी थी। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के आदर्श लोगों के सामने से हट चुके थे।

हमारे त्रादिकवि वाल्मीिक के हृदय में जो भावुकता थी वह कुछ काल पीछे मन्द पड़ने लगी। जिस तन्मयता के साथ उन्होंने प्रकृति का निरीक्तण किया है उसकी परम्परा कालिदास, भवभूति तक पाई जाती है। वाल्मीिक के हेमन्त-वर्णन में कैसा सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्तण है। उनके वर्षा के वर्णन में भी यही बात है—

कचित्रकाशं कचिद्रमकाशं,
नभः प्रकीर्णांग्लुघनं विभाति ।
कचित् कचित्पर्वत-संनिरुद्धं,
रूपं यथा शान्तमहार्णंवस्य ॥
व्यामिश्रितं सर्जकदम्ब-पुत्रीनंवं जलं प्रवंत-धातु-ताम्रम् ।
मयुरकेकाभिरनुष्रयातं,
शेलाषगाः शोधतरं वहन्ति ॥

उपर्युक्त वर्णन में किस सूक्ष्मता के साथ कविकुलगुरु ने ऐसे प्राकृतिक व्यापारों का निरीचण किया है जिनकी विना किसी अनूठी उक्ति के गिना देना ही कल्पना का परिष्कार और भाव का संचार करने के लिए बहुत है। कालिदास के कुमारसम्भव का हिमालय-वर्णन, रघुवंश में उस वन का वर्णन जहाँ निन्दनी को लेकर दिलीप गए हैं, तथा मेघदृत में यत्त के वताए हुए मार्ग का वर्णन बार बार पढ़ने योगा हैं। भवभूति का तो कहना ही क्या है। देखिए—

प्ते त एव गिरयो विश्वन्मयूरास्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थवानि ।
श्रामञ्जु-वञ्जुब-वतानि च तान्यमूनि,
नीरसंध-नीव-निज्जबानि सरित्तटानि ।।

इन महाकवियों ने कथाप्रसंग के श्रांतिरिक्त जहाँ वर्णन की रोचकता के लिए मनुष्य-व्यापार दिखाए हैं वहाँ इन्होंने ऐसे ही स्थलों के व्यापारों को दिखलाया है जहाँ मनुष्य से प्रकृति की सन्निकटता है — जैसे प्रामों के आस-पास किसानों का खेत जोतना या काटना, ग्वालों का गाय चराना, इत्यादि इत्यादि । जैसे मेघदृत में यह मेघ से कहता है—

> (क) त्वरपायत्तं कृषिफलमिति अृविकारानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्येजैनपदवधनोषनेः पीयमानः।

सद्यस्तीरोत्कपण-सुरिभ चेत्रमाद्धा मार्ल

किञ्जित्वञ्चाद् वत्र बधुतिः किंचिदंवोत्तरेस ॥

( ख )कृपी निरावहिं चतुर किसाना ।

जिमि बुब तर्जाइ मोइ मद माना ॥

सचे किव ऋतु ऋदि के वर्णन में ऐसे ही व्यापारों को सामने लाए हैं। ऐसे, किव ब्रोप्म में छाया के नीचे बैठकर हाँफते हुए कुत्तों और पानी में बैठी हुई भैंसों का उल्लेख चाहे भले ही कर जायँ, पर पसीने से तर रोकड़ मिलाते हुए मुनीबजी की ऋोर ध्यान न देंगे।

मनुष्य के व्यापार परिमित और संकृचित हैं। अतः बाह्य प्रकृति के अनन्त और असीम व्यापारों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंशों का सामने करके भावना या कल्पना को शुद्ध और विस्तृत करना भी किव का धर्म है, धीरे-धीरे लोग इस बात को भूल चले। इधर उच्च श्रेणी के भी जो किव हुए उन्होंने अधिकतर मनुष्य की चित्तवृत्तियों के विविध रूपों को कौशल और मार्मिकता के साथ दिखाया पर बाह्य प्रकृति की स्वच्छन्द कीड़ा की ओर कम ध्यान दिया। पीछे से तो राजाश्रयलोलुप मँगते किवयों के कारण किवता केवल वाकपटुता या शब्दों का शतरंज बन गई; विषयी लोगों के काम की चीज हो गई। भर्त हिर के समय ही से यह दुरवस्था आरम्भ हो गई थी जिस पर उन्होंने दुःख के साथ कहा था—

पुरा विद्वतासी दुपशमवतां क्लेशहतये, गता कालेनासी विषयपुत्त-सिद्ध्ये विषयियाम् ॥ वन, नदी पर्वत त्रादि इन याचक किवयों को क्या दे रेते जो वे उनका वर्णन करने जाते। सूर श्रोर तुलसी श्रादि स्वच्छन्द किवयों ने हिन्दी किवता को उठाकर खड़ा ही किया था कि रीतिकाल के श्रृंगारी किवयों ने उसके पैर छानकर उसे गन्दी गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था, नायिकाश्रों के पैरों में मखमल के सुर्व विछोने गड़ने लगे। यदि कोई पड्ऋितु की लीक पीटने खड़े हुए तो कहीं शरद् की चाँदनी से किसी विरहिणी का शरीर जलाया, कहीं कोयल की कूक से कलेजों के दूक किये, कहीं किसी को प्रमोद से प्रमत्ता किया। उन्हें तो इन ऋतुश्रों को उद्दीपन मात्र मान संयोग या वियोग की दशा का वर्णन करना रहता था। उनकी दृष्टि प्रकृति के इन व्यापारों पर तो जमती नहीं थी, नायक या नायिका ही पर दोड़-दोड़कर जाती थी। अतः उनके नायक या नायिका की श्रवस्था-विशेष का प्रकृति की दो-चार इनी-गिनी वस्तुश्रों से जो सम्बन्ध होता था उसी को दिखाकर वे किनारे हो जाते थे।

बाबू हरिश्चन्द्र ने यद्यपि समयानुक्त प्रसंग छेड़ नए-नए संस्कार उत्पन्न किए पर उन्होंने भी प्रकृति पर प्रेम न दिखाया। उनका जीवन वृत्तान्त पढ़ने से भी पता लगता है कि वे प्रकृति के उपासक न थे। उन्हें जंगल, पहाड़, नदी श्रादि को देखने का उतना शौक न था। वे श्रपने भाव "दस तरह के श्रादमियों के साथ उठ बैठकर" प्राप्त करते थे। इसी से मनुष्यों की भीतरी वाहरी वृत्तियाँ श्रंकित करने में ही वे तत्पर रहे हैं श्रीर नाटकों की श्रोर उन्होंने विशेष रुचि दिखाई है। भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, प्रवषस्य विषमीषधम् श्रादि देखने से यह बात श्रच्छी तरह मन में बैठ जायगी।

ऐसा भी कहा जाता है कि एक दिन उनके यहाँ बैठकर एक वेश्या गा रही थी जिसे देखकर उन्होंने कविता बनाई श्रौर पास के लोगों से कहा ''देखो, यदि हम इनका सत्यसंग न रक्खें तो ये भाव कहाँ से सूफें ?" वे उर्दू-कविता के भी प्रेमी थे जिसमें बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीच्चए की चाल ही नहीं और जिसमें कल्पना के सामने आनेवाले चित्रों (Imagery) के बीभत्स और घिनोने होने की कुछ परवान कर भावों के उत्कर्प ही की और ध्यान रक्खा जाता है। यदि ऐसान होता तो "मरे हूँ पै आँखें ये खुलो ही रह जायँगी" ऐसे पद्य वेन लिखते। भावों का उत्कर्प उन्होंने अच्छा दिखलाया हैं। वन, नदी, पर्वत आदि के चित्रों द्वारा मनुष्य की कल्पना को खच्छ और स्वस्थ करने का भार उन्होंने अपने उपर नहीं लिया था।

उनकी रचनात्रों में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का अभाव बराबर पाया जाता है। वस्तु-वर्णन में उन्होंने मनुष्य की कृति ही की त्रोर अधिक रुचि दिखाई । जैसे "सत्यहरिश्चन्द्र" के गंगा के इस वर्णन में—

नव उज्जल जलधार हार हीरक सी सोहित। विच-बिच छहरत पूँद मध्य मुक्ता मनु पोहित। विच-बिच छहरत पूँद मध्य मुक्ता मनु पोहित। विज्ञ तहर लहि पवन एक पै इक इमि भावत। जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिशवत। कासी कहँ प्रिय जानि ललकि मध्यो उठि धाई। सपनेहू नहि तजी रही श्रंकम लपटाई। कहूँ बधे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत। कहूँ छतरी, कहुँ मड़ी बही मन मोहत जोहत। धवल धाम चहुँ श्रोर, फरहरत धुजा पताका। घहरति श्रंशभित, धमकत धाँमा करि साका। मधुरी नौबत बजित, कहुँ नारी नर गावत। वेद पहल कहुँ हिन, कहुँ जोगी ध्यान लगावत।

काशी के लोगों के विलज्ञण स्वभाव तथा ऊँची-ऊँची हवेलियों श्रोर तंग गलियों का वर्णन करने ही के लिए "काशी के छायाचित्र" लिखा गया।

ंचन्द्रावली नाटिका' में एक जगह यमुना के तट का वर्णन त्र्याया है। पर वह भी परम्परा मुक्त ( Conventional) ही है। उसमें उपमाश्चों और उत्प्रेत्ताओं आदि की भरमार इस बात को सूचित करती है कि किब का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं पर रमता नहीं था, इट-हट जाता था। कुछ अंश देखिए—

१. तरनि-तन् ना-तट तमाल तस्वर बहु छाए। सुके कूल सों जल प्रसन हित मनहु सुद्दाए॥ किथों मुक्रूर में लखत उम्मिक सब निज-निज सोमा। के प्रनवत जल जानि प्रम पावन फल लोगा।।

मनु भातप-वारन तीर को सिमिटि सबै छाए रहत। कै हरि-सेवा हित नै रहे, निरित नैन मन सुख लहत।।

- रे. कहूँ तीर पर कमख श्रमख सोमित बहुत भाँतिन । कहुँ सैबालन मध्य कुमुदिनी लिंग रिह पाँतिन ।। मनु हुग धारि श्रमेक जमुन निरखित बाज सोभा । कै उमगे पिय-प्रिया-प्रेम के श्रमित गोभा ।। कै करिके कर बहु, पीय को टेरत निज दिग सोहई ।। के प्रजन को उपचार ले चबति मिबन मन मोहई ।।
- के पिय पद- उपमान जानि यहि निज उर धारत।
  के मुख करि बडु भुक्तन मिस श्रस्तुति उचारत।।
  के बज तियगन-बद्न- रुमज की भजकति भाँई।
  के बज हरिपद- परस हेतु कमजा बहु श्राई।।

के सास्विक श्रह श्रनुराग दोउ ब्रजमएडज बगरे फिरत। के जानि जन्छमी मोन यहि करि सत्तथा निज जल धरत।।

# तुलसी का भक्ति-मार्ग

र्भात-रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसीदासजी में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलम्बन के महत्त्व ऋौर अपने देन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के हृद्य से इन दोनों अनुभवों के एसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हैं, जिनमें त्रवगाहन करने से मन की मेल कटनी है और ऋत्यन्त पवित्र प्रफुल्लता त्राती है। गोस्वामीजी के भक्ति-त्त्रेत्र में शील, शक्ति स्त्रीर सौन्दर्य तीनों की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण भावा त्मिका प्रकृति के परिष्कार ऋौर प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुऋा है। वहाँ जिस प्रकार लोक-व्यवहार से ऋपने को ऋलग करके ऋात्म कल्याण की खोर खप्रसर होनेवाले काम, कोध खादि शत्रुक्रों से बहुत दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवहार में मम्न रहनेवाले अपने भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के भीतर ही आनन्द की वह ज्योति पा सकते हैं जिससे इस जीवन में दिव्य जीवन का श्राभास मिलने लगता है श्रोर मनुष्य के वे सब कर्म, वे सब वचन श्रोर व सब भाव-क्या डूबते हुए को बचाना, क्या ऋत्याचारो पर शस्त्र चलाना,क्या स्तुति करना,क्या निन्दा रुरना ,क्या दया से आई होना,क्या कोध से तमतमाना-जिनसे लोक का कल्याण होता त्राया है, भगवान के लोक-गलन करनेवाले कर्म, वचन और भाव दिखाई पडते हैं।

यह प्राचीन भक्ति-मार्ग एकदेशीय आधार पर स्थिति नहीं, यह एकांगदर्शी नहीं । यह हमारे हृदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि हम केवल व्रत-उपवास करनेवालों और उपदेश करनेवालों ही पर श्रद्धा रखें और जो लोग ससार के पदार्थीं का उचित उपभोग करके अपनी विशाल भुजाओं से रणचेत्र में अत्याचारियों का दमन करते हैं, या अपनी अनतर्हे हि की साधना और शारीरिक अध्यव्यवसाय के बल से

मनुष्य-जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन रहें।
गोस्वामीजी की राममिक वह दिव्य वृत्ति है जिससे जीवन में शिक्ति;
सरसता, प्रफुल्लता, पिवत्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती है। आलम्बन की महत्त्व-भावना से प्रेरित दैन्य के आतिरिक्त भिक्त के और जितने अंग हैं—भिक्त के कारण अन्तःकरण को जो ओर-और शुभ वृत्तियाँ प्राप्त होती हैं—सबकी अभिव्यजना गोस्वामीजी के प्रन्थों के भीतर हम पा सकते हैं। राम में सौन्दर्य, शिक्त और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को—उसके किसी एक ही अंश को नहीं—आकर्षित कर लेती है। कोरी साधुता का उपदेश पाषड है, कोरी वीरता का उपदेश उद्दरहता है, कोरे ज्ञान का उपदेश आलस्य है, और कोरी चतुराई का उपदेश धूर्नता है।

सर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए। व उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता स्रीर प्रतिभा के बल से लोक<sup>्</sup> व्यापार के भीतर भगवान् की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करनेवाले हैं । हमारा प्राचीन भक्ति मार्ग उपदेशकों की सृष्टि करनेवाला नहीं है। सदाचार ऋौर ब्रह्मज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। न भक्तों के राम त्रीर कृष्ण उपदेशक, न उनके अनन्य भक्त तुलसी और सूर। लोकव्यवहार में मग्न होकर जो मंगल-ज्योति इन त्र्यवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माधुर्व्य का अनेक रूपों में साज्ञात्कार करके मुग्ध होना श्रौर मुग्ध करना ही इन भक्तों का प्रधान व्यवसाय है। उनका शस्त्र भी मानव हृदय है श्रीर लक्ष्य भी। उप-देशों का प्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है। न वे हृदय के मर्म को ही भेद सकते हैं, न बुद्धि की कसौटी पर ही स्थिर भाव से जमे रह सकते हैं। हृद्य तो उनकी त्रोर मुङ्ता ही नहीं त्रौर बुद्धि उनको लेकर अनेक दार्शनिक वादों के बीच जा उलमती है। उपदेश, वाद या तर्क गोस्वामीजी के ऋनुसार ''वाक्यज्ञान" मात्र कराते हैं, जिससे जीव-कल्यास का लक्ष्य परा नहीं होता—

धाक्य-ज्ञान श्रत्यन्स निपुन भव पार न पावै कोई। निस्ति गृह मध्य दीप की बातन तम निष्टुत्त निर्हे होई।।

"वाक्य-ज्ञान" त्रोर बात है, त्रानुभूति त्रोर बात। इसी से प्राचीन परंपरा के भक्त लोग उपदेश, वाद या तर्क की त्रापेत्ता चरित्र-श्रवण त्रोर चरित्र-कीर्तन त्रादि का ही त्राधिक नाम लिया करते हैं।

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के बीच भगवान् के उस लोक-रंजन-कारी रूप की प्रतिष्ठा हुई जिसके अवलम्बन से मानव-हृदय अपने पूर्ण भावसंघात के साथ कल्याण-मार्ग की ओर आप से आप आक-पित हो सके। इसी लोक-रंजनकारी रूप का प्रत्यचीकरण प्राचीन पर-म्परा के भक्तों का लक्ष्य है; उपदेश देना नहीं। उसी मनोहर रूप की अनुभूति से गद्गद और पुलकित होना, उसी रूप को एक-एक छटा को औरों के सामने भी रखकर उन्हें मानव-जीवन के सोन्दर्य-साधन में प्रवृत्त करना, भक्तों का काम है।

गोस्वामीजी ने अनन्त सीन्द्र्य का सालात्कार करके उसके भीतर ही अनन्त शिक् और अनन्त शील की वह मलक दिखाई है जिसके प्रकाश में लोक का प्रमोद-पूर्ण परिचालन हो सकता है। सीन्द्र्य, शिक्त और शील, तीनों में मनुष्यमात्र के लिए आकर्पण विद्यमान हैं। रूपलावण्य के बीच प्रतिष्ठित होने से शिक्त और शील को और भी अधिक सीन्द्र्य प्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूर्व मनोहरता आ जाती है। जिसे शिक्त सीन्द्र्य की यह मलक मिल गई उसके हृद्य में सच्चे बीर होने का अभिलाष जीवन भर के लिए जग गया, जिसने शील-सीन्द्र्य की यह माँकी पाई उसके आचरण पर इसके मधुर प्रतिचिम्ब की छाप बैठी। प्राचीन भिक्त के इस तत्त्व की ओर ध्यान न देकर जो लोग भगवान की लोकमंगल-विभूति के द्रष्टा तुलसी को कवीर, दादू आदि की श्रेणी में रखकर देखते हैं व वड़ा भारी भूल करते हैं।

अनन्त-शिक-सौन्दर्य समिन्वत अनन्त शील की प्रतिष्ठा करके गोस्वामीजी को पूर्ण आशा होती है कि उसका आभास पाकर जो पूरी मनुष्यता को पहुँचा हुआ हृद्य होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा— मुनि सीतापति सीच सुभाउ । मोद न मन, तन पुबक, नयन जब सो नर खेहर खाउ ॥

इसी हृदय-पद्धात द्वारा ही मनुष्य में शील और सदाचार का स्थायी संस्कार जम सकता है। दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं। अनन्त शिक और अनन्त सौन्दर्य के बीच से अनन्त शील की आभा फूटती देख जिसका मन मुग्ध न हुआ, जो भगवान की लोकरंजन मूर्ति के मधुर ध्यान में कभी लीन न हुआ, उसकी प्रकृति की कटुता विल्कुल नहीं दूर हो सकती।

सुर, मुजान, सपून, सुजन्छन, गनियत सुन गरुष्राई। बिनु इरिभजन हॅदारन के फज, तजत नहीं करुषाई॥

चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य-प्राह्य रूप के सम्मुख भव-विह्नल भक्त-हृदय के बीच जो-जो भाव-तरंगें उठती हैं उन्हों का माला विनय-पित्रका है। महत्त्व के नाना रूप और इन भाव-तरंगों की स्थिति परस्पर विम्ब-प्रतिबिम्ब समभनी चाहिए। भक्त में दैन्य, आशा, उत्साह, आत्मग्लानि, अनुताप, आत्मनिवेदन आदि की गम्भीरता उस महत्त्व की अनुभूति की मात्रा के अनुसार समिन्ए। महत्त्व का जितना ही सान्निध्य प्राप्त होता जायगा—उसका जिनता ही स्पष्ट साचात्कार होता जायगा—उतना ही अधिक स्फुट इन भावों का विकास होता जायगा, और इन पर भी महत्त्व की आभा चढ़ती जायगी। मानों ये भाव महत्त्व की ओर वढ़ते जाते हैं और महत्त्व इन भावों की श्रार बढ़ता आता है। इस प्रकार लघुत्व का महत्त्व में लय हो जाता है।

सारांश यह कि भक्ति का मूल तत्त्व है महत्त्व की अनुभूति। इस अनुभूति के साथ ही दैन्य अर्थात् अपने लघुत्व की भावना का उदय होता है। इस भावना को दो ही पंक्तियों में गोस्वामीजी ने बड़े ही सीध-सादे ढंग से व्यक्त कर दिया है—

> राम सों बड़ो है कौन, मोसों कोन छोटो र राम सों खरो है कौन, मोसों कौन खोटो ?

प्रभु के महत्त्व के सामने होते ही भक्त के हृद्य में अपने लघुत्व का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्त्व वर्णन करने में आनन्द आता ह उसी प्रकार अपना लघुत्व-वर्णन करने में भी। प्रभु को अनन्त शिक्त के प्रकाश में उसकी असामर्थ्य का, उसकी दीन दशा का, बहुत साफ चित्र दिखाई पड़ता है, और वह अपने ऐसा दीन हीन संसार में किसी को नहीं देखता। प्रभु के अनन्त शील और पित्रता के सामने उसे अपने में दोप ही दोप और पाप ही पाप दिखाई पड़ने लगते हैं। इस अवस्था को प्राप्त भक्त अपने दोपों, पापों और श्रुटियों को अत्यन्त अधिक पिरमाण में देखता है और उनका जी खोलकर वर्णन करने में बहुत कुछ सन्तोप लाभ करना है। दम्भ, अभिमान, छल, कपट आदि में से कोई उस समय बाधक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की पूरी सूचना देने से जी का बोभ ही नहीं, सिर का बोम भी कुछ हलका हो जाता है। भक्त के सुधार का भार उसी पर न रहकर बॅट सा जाता है।

ऐसी उच मनोभूमि की प्राप्ति, जिसमें अपने दोषों को भुक-भुक-कर देखने ही की नहीं, उठा-उठाकर दिखाने की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी नहीं जिसे कोई कहे कि यह कौन बड़ी बात है। लोक की सामान्य प्रवृत्ति तो प्रायः इसके विपरीत ही होती है, जिसे अपनी ही मानकर गोसाई जी कहते हैं—

> नानत हू निज पाप जन्निध निय, जन्न-सीकर सम सुनत लरीं। रज सम पर-श्रवगुन सुमेरु करि, गुन गिरि सम रज ते निद्रीं।।

ऐसे वचनों के सम्बन्ध में यह समफ रखना चाहिए कि ये दैन्य भाव के उत्कर्ष की व्यंजना करनेवाले उद्गार हैं। ऐतिहासिक खोज की धुन में इन्हें आत्म-वृत्ति समफ बैठना ठीक न होगा। इन शब्द-प्रवाहों में लोक की सामान्य प्रवृत्ति की व्यंजना हो जाती है। इससे इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों श्रौर बुराइयों की श्रोर दृष्टि ले जाने का साहस प्राप्त कर सकता है। दैन्य भक्तों का बड़ा भारी बलाहै।

परम महत्त्व के सान्निध्य से हृद्य में उस महत्त्व में लीन होने के लिए जो अनेक प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों के भाव हैं। कभी भक्त अनन्त रूपराशि के अनुभव से प्रेम-पुलिकत हो जाता है, कभी अनन्त शिक्त की भलक पाकर आश्चार्य और उत्साह से पूर्ण होता है, कभी अनन्त शील की भावना से अपने कमीं पर पछताता है और कभी प्रभु के द्या दाविष्य को देख मन में इस प्रकार ढाढ़स बाँधता है—

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालि कियों भौतिया मौर को हों। तुलिसिदास सीतल नित एहि बस, बड़े ठेकाने ठीर को हों।।

दिन-रात स्वामी के पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवक की कुछ धड़क खुल जाती है, उसी प्रकार प्रमु के सतत ध्यान से जो सान्निध्य की अनुभूति भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी कभी मीठा उपालंभ भी देता है।

भक्ति में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता। भक्ति के बदले में उत्तम गित मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्त के लिए भित्त का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, सोन्दर्ज्य और शोल के अनन्त समुद्र के तट पर खड़ा होकर लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता है।

गोस्वामीजी एक बार वृन्दावन गए थे। वहाँ किसी कृष्णोपासक ने उन्हें छेड़कर कहा—"आपके राम तो बारह ही कला के अवतार हैं। आप श्रीकृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो सोलह कला के अवतार हैं ?" गोस्वामीजी बड़े भोलेपन के साथ बोले—"हमारे राम अवतार भी हैं, यह हमें आज माल्म हुआ।" राम भगवान के अवतार हैं इससे उत्तम फल या उत्तम गित दे सकते हैं बुद्धि के इस निर्णय पर तुलसी राम से भक्ति करने लगे हों, यह बात नहीं है। राम तुलसी को अच्छे लगते हैं, उनके प्रेम का यदि कोई कारण है तो यही। जौ जगदीस तौ श्रति भजो, जो महीस तौ भाग। नुजसौ चाहत जनम भरि, राम - चरन-श्रनुराग।।

तुलसी को राम का लोकरंजन रूप वैसा ही प्रिय लगता है जैसा चातक को मेंच का लोक-सुखदायी रूप। राम प्रिय लगने लगे, राम की भिक्त प्राप्त हो गई, इसका पता कैसे लग सकता है ? इसका लच्चण है मन का आपसे आप सुशीलता की ओर ढल पड़ना—

तुम श्रवनायो, तब जनिक्षौं जब मन फिरि परिहै।

इस प्रकार शील को राम-प्रेम का लच्च ठहराकर गोस्वामीजी ने अपने व्यापक भक्तिचेत्र के अंतर्भूत कर लिया है। भक्त यही चाहता है कि प्रभु के सौन्दर्व्य, शिक्त आदि की अनन्तता की जो मधुर भावना है वह अबाध रहे—उसमें किसी प्रकार की कसर न आने पाए। अपने ऐसे पापी की सुगित को वह प्रभु की शिक्त का एक चमत्कार सममता है। अतः उसे यदि सुगित न प्राप्त हुई तो उसे इसका पछतावा न होगा, पछतावा होगा इस बात का कि प्रभु की अनन्त शिक्त की भावना बाधित हो गई—

> नाई न नरक परत मो कहँ डर यद्यपि हों श्रति हारो । यह बड़ि श्रास दास दुखसी कहँ नामहु पाप न जारो ।।

प्रभु के सर्वगत होने। का ध्यान करते-करते भक्त अन्त में जाकर उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें वह अपने साथ-साथ समस्त संसार को उस एक अपिरिच्छिन्न सत्ता में लीन होता हुआ देखने लगता है, और दृश्य भेदों का उसके अपर उतना जोर नहीं रह जाता। तर्क या युक्ति ऐसी अवस्था की सूचना भर दे सकती है—"वाक्य ज़ान" भर करा सकती है। संसार में परे। पकार और आत्मत्याग के जो उज्जवल दृष्टान्त कहीं-कहीं दिखाई पड़ा करते हैं, वे इसी अनुभूति-मार्ग में कुछ न कुछ अप्रसर होने के हैं। यह अनुभूति-मार्ग या भिक्त-मार्ग बहुत दूर तक तो लोककल्याण की व्यवस्था करता दिखाई पड़ता है; पर और आगे चलकर यह निस्संग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है।

# 'मानस' की धर्म भूमि

धमे की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह हम कहीं कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की ब्यक्त प्रवृत्ति, जिसकी द्यसीमता का त्राभास त्र्यखिल-विश्व-स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साज्ञात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे ज्ञेत्रों से लेकर समस्त भूमएडल और ऋखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। परिवार और समाज की रज्ञा में, लोक के परिचालन में और समष्टिरूप में, ऋखिल विश्व की शाश्वत स्थिति में सत् की इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साज्ञात्कार जितने ही विस्तृत जेत्र के बीच हम करते हैं भगवत्स्वरूप की त्रोर उतनी ही बढ़ी हुई भावना हमें प्राप्त होती है। कुल-विशेष के भीतर ही जो इस प्रयृत्ति का अनुभव करेंगे उनकी भावना कुल-नायक या कुलदेवता तक ही पहुँचेगी, किसी जाति या देश-विशेष के भीतर जो करेंगे उनकी भावना उस जाति या देश के नेता अथवा उपास्य देवता तक पहुँचकर रह जायगी । भक्त की भावना इननी ही दूर जाकर सन्तुष्ट नहीं होती। वह ऋखिल विश्व के वीच सत् की इस प्रवृत्ति के साज्ञात्कार की साधना करता है। उसके भीतर का 'चित्' जब वाहर 'सत्' का साचात्कार करता है तव 'आनन्द' का आविभीव होता है। इस साधना द्वारा वह भगवान् का सामीष्य लाभ करना चला जाता है। इसी से तुलसी को राम 'अन्तरजामिह ते बड़ बाहरजामी' लगते हैं।

उपर जो कुछ कहा गया है उससे सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृति अर्थात् धर्म की ऊँची-नीची कई भूमियाँ लिच्चत होती हैं—जैसे— गृहधर्म, कुलधर्म, समाजधर्म, लोकधर्म और विश्वधर्म या पूर्णधर्म। किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म की

अप्रेचा विंस्तृत जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखनेवाला धर्म उच जोटि का है। धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समभी जाती है। गृहधर्म या कुत्रधर्म से समाजधर्म श्रेष्ठ है, समाज धर्म से लोकधर्म, लोकधर्म से विश्व धर्म, जिसमें धर्म ऋपने शुद्ध श्रीर पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है। यह पूर्ण धर्म श्रंगी है श्रीर शेप धर्म त्रंग । पूर्ण धर्म, जिसका सम्बन्ध त्र्यखिल विश्व की स्थिती-रचा से है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है, जिसकी मार्मिक अनुभूति सच्चे भक्तों को ही हुआ करती है। इसी अनुभूति के **त्रप्रमुख्य उनके त्र्याचरण का भी उत्तरोत्तर विकास होता जाता है।** गृहधर्म पर दृष्टि रखनेवाला किसी परिवार की रज्ञा देखकर, वर्गधर्म पर दृष्टि रखनेवाला किसी वर्ग या समाज की रचा देखकर ऋौर लोकधर्म पर दृष्टि रखनेवाला लोक या समस्त मनुष्य जाति की रचा देखकर त्रानन्द का श्रनुभव करता है। पूर्ण या शुद्धधर्म का स्वरूप सच्चे भक्त ही अपने ऋौर दूसरों के सामने लाया करते हैं, जिनके भगवान् पूर्ण धर्म स्वरूप हैं। अतः वे कीट-पतंग से लेकर मनुष्य तक सब प्राणियों को रत्ता देखकर श्रानन्द प्राप्त करते हैं। विषय की व्यापकता के अनुसार उनका आनन्द भी उच कोटि का होता है।

धर्म की जो ऊँवी-नीची भूमियाँ ऊपर कही गई हैं, वे उसके स्वरूप के सम्बन्ध-में; उसके पालन के स्वरूप के सम्बन्ध में नहीं। पालन का स्वरूप श्रीर बात है। उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आच-रण अत्यन्त साधारण कोटि का हो सकता है; इसी प्रकार निम्न भूमि के धर्म का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। ग़रीबों का गला काटनेवाले चींटियों के बिलों पर आटा फैलाते देखे जाते हैं; अकाल-पीड़ितों की सहायता में एक पैसा चन्दा न देनेवाले अपने इच्चते मित्र को बचाने के लिए प्राण संकट में डालते देखे जाते हैं।

यह हम कई जगह दिखा चुके हैं कि ब्रह्म के सत्स्वरूप की ऋभिव्यक्ति श्रीर प्रवृत्ति को लेकर गोस्वामीजी की भक्ति-पद्धति चली है। उनके राम पूर्ण धर्म स्वरूप हैं। राम के लीलाचेत्र के भीतर धर्म के विविध रूपों का प्रकाश उन्होंने देखा है। धर्म का प्रकास अथात् ब्रह्म के सत्स्वरूप का प्रकाश इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् के बीच होता है। भगवान् की इस स्थिति-विधायिनी व्यक्त कला में हृद्य न रमाकर, बाह्म जगत् के नाना कर्मक्षेत्रों के बीच धर्म की दिव्य ज्याति के स्फुरण का दर्शन न करके जो आँख मूँ दे अपने अन्तःकरण के किसी कोने में ही ईश्वर को हूँ दा करते हैं उनके मार्ग से गोस्वामीजी का भिक्तमार्ग अलग है। उनका मार्ग ब्रह्म का सत्स्वरूप पकड़कर, धर्म की नाना भूमियों पर से होता हुआ जाता है। लोक में जब कभी भक्त धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान् उसकी दृष्टि से—खुलो हुई आँखों के सामने से—ओमल हो जाते हैं और वह वियोग का आफुलता का अनुभव करना है। फिर जब अधर्म का अन्धकार फाड़कर धर्मज्योति फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान् का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलिकत हो उठता है।

हमारे यहाँ धर्म से अभ्युद्य और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि कही गई है। अतः मोच का—िकसी ढंग के मोच का—मार्ग धर्ममार्ग से विलकुल अलग-अलग नहीं जा सकता। धर्म का विकास इसी लोक के बीच हमारे परस्पर व्यवहार के भीतर होता है। हमारे परस्पर व्यवहारों का प्रेरक हमारा रागात्मक या भावात्मक हद्य होता है। अतः हमारे जीवन की पूर्णता कर्म (धर्म), ज्ञान और भिक्त तीनों के समन्वय में है। साधना किसी प्रकार की हो, साधक भी पूरी सत्ता के साथ होनी चाहिए—उसके किसी अंग को सर्वथा छोड़कर नहीं। यह हो सकता है कि कोई ज्ञान को प्रधान रखकर धर्म और उपासना को अंग रूप में लेकर चले; कोई भिक्त को प्रधान रखकर ज्ञान और कर्म को अंगरूप में रखकर चले। तुलसीदासजी भिक्त को प्रधान रखकर चलनेवाले अर्थातू भिक्तमार्गी थे। उनकी भिक्त-भावना में यद्यपि तीनों का योग है, पर धर्म का योग पूर्ण परिमाण में है। धर्म-भावना का उनकी भक्ति-भावना से नित्य सम्बन्ध है।

रामचिरतमानस' में धर्म की ऊँची नीची विविध भूमियों की माँकी हमें मिलती है। इस वैविध्य के कारण कहीं-कहीं कुछ शंकाएँ भी उठती हैं। उदाहरण के लिए भरत और विभीषण के चिरत्रों को लीजिए।

जिस भरत के लोकपावन चिरत्र की दिन्य दीप्ति से हमारा हृद्य जगमगा उठता है, उन्हों को अपनी माता को चुन-चुनकर कठोर वचन सुनाते देख कुछ लोग सन्देह में पड़ जाते हैं। जो तुलसीदास लोकधम या शिष्ट मर्यादा का इतना ध्यान रखते थे उन्होंने अपने सर्वोत्कृष्ट पात्र ह्यारा उसका उल्लंघन कैसे कराया ? धर्म को विविध भूमियों के सम्बन्ध में जो विचार हम अपर प्रकट कर आए हैं उन पर दृष्टि रखकर यदि समभा जाय तो इसका उत्तर शीघ्र मिल जाता है। यह हम कह आए हैं कि धर्म जितने ही अधिक विस्तृत जनसमूह के दुःख सुख से सम्बंध रखनेवाला होगा उतनी ही उच्च श्रेणी का माना जायगा। धर्म के स्वरूप की उच्चता उसके लक्ष्य की न्यापकता के अनुसार समभी जाती है। जहाँ धर्म की पूर्ण, शुद्ध और न्यापक भावना का तिरस्कार दिखाई पड़ेगा वहाँ उत्कृष्ट पात्र के हृद्य में भी रोप का आविर्भाव स्वाभाविक है। राम पूर्ण धर्मस्वरूप हैं, क्योंकि अखिल विश्व की स्थित उन्हीं से है। धर्म का विरोध और राम का विरोध एक ही बात है। जिसे राम प्रिय नहीं उसे धर्म प्रिय नहीं, इसी से गोस्वामीजी कहते है—

जाके प्रिय न राम बैदेही ।

सो नर तजित्र कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥

इस राम-विरोध या धर्म-विरोधका व्यापक दुष्पिरिणाम भी आगे आता है। राम-सीता के घर से निकलते ही सारी प्रजा शोकमग्न हो जाती है, दशरथ प्राण्त्याग करते हैं। भरत कोई संसारत्यागी विरक्त नहीं थे कि धर्म का ऐसा तिरस्कार और उस तिरस्कार का ऐसा कटु पिर-णाम देखकर भी कोध न करते या साधुता के प्रदर्शन के लिए उसे पी जाते। यदि वे अपनी माता को, माता होने के कारण, कटु वचन तक न कहते तो उनके राम-प्रेम का, उनके धर्म-प्रेम का उनकी मनोवृत्तियों के बीच क्या स्थान दिखाई पड़ता है ? जो प्रिय का तिरस्कार श्रौर पोड़न देख जुब्ध न हो, उसके प्रेम का पता कहाँ लगाया जायगा ? भरत धर्म-स्वरूप भगबान् रामचन्द्र के सच्चे प्रेमी श्रौर भक्त के रूप में हमारे सामने रक्खे गये हैं। अतः काव्यदृष्टि से भी यदि देखिये तो इस अमर्प के द्वारा उनके राम-प्रेम की जो व्यञ्जना हुई है वह अपना एक विशेष लक्ष्य रखती है। महाकाव्य या खण्डकाव्य के भीतर जहाँ धर्म पर कर श्रौर निष्ठुर आधात सामने आता है वहाँ श्रोता या पाठक का हृद्य अन्यायी का उचित दण्ड —धिग्दण्ड के रूप में सही—देखने। के लिए छटपटाता है। यदि कथा-वस्तु के भीतर उसे दण्ड देनेवाला पात्र मिल जाता है तो पाठक या श्रोता की भावना तुष्ट हो जाती है। इसके लिए भरत से बढ़कर उपयुक्त श्रौर कौन पात्र हो सकता था ? जिन भरत के लिए ही कैकेची ने सारा अनर्थ खड़ा किया वे ही जब उसे धिकारते हैं, तब कैकेची को कितनी आत्मग्लानि हुई होगी! ऐसी आत्मग्लानि उत्पन्न करने की श्रोर भी किव का लक्ष्य था। इस दरजे की आत्मग्लानि श्रौर किसी युक्ति से उत्पन्न नहीं की जा सकती थी।

सारांश यह कि यदि कहीं मूल या व्यापक लक्ष्यबाले धर्म की अव-हेलना हो तो उसके मार्मिक और प्रभावशाली विरोध के लिए किसी परिमित चेत्र के घर्म या मर्यादा का उल्लंघन असंगत नहीं। काव्य में तो प्रायः ऐसी अवहेलना से उत्पन्न चोभ की अबाध व्यञ्जना के लिए मर्यादा का उल्लंघन आवश्यक हो जाता है।

अब विभीषण को लीलिए, जिसे गृहनीति या कुलधर्म की स्थूल और संकुचित दृष्टि से लोग 'घर का भेदिया' या आदृहोही कह सकते हैं। तुलसीदासजी ने उसे भगवद्भक के रूप में लिया है। उसे भक्तों की श्रेणी में दािखल करते समय गोस्वामीजी की दृष्टि गृहनीति या कुलधर्म की संकुचित सीमा के भीतर वधी न रहकर व्यापक लक्ष्यवाले धर्म की अगेर थी। धर्म की उच्च और व्यापक भावना के अनुसार विभीषण को भक्त का स्वरूप प्रदान किया गया है। रावण कोकपीड़क है, उसके अत्याचार से तीनों लोक ध्याकुल हैं, उसके

अनुयंथि रात्तस अकारण लोगों को सताते हैं और ऋषियों-मुनियों का बध करते हैं। विभीषण इन सब वातों से अलग दिखाया गया है। वह रावण का भाई होकर भी लङ्का के एक कोने में साधु-जीवन व्यतीत करता है। उसके हृद्य में अखिल लोकरत्तक भगवान की भक्ति है।

सीताहरण होने पर रावण का अधर्म पराकाष्ठा को पहुँचा दिखाई पड़ता है। हन्मान से मेंट होने पर उसे धर्मस्वरूप भगवान के अबतार हो जाने का आभास मिलता है। उसकी उच्च धर्मभावना और भी जग पड़ती है। वह अपने बड़े भाई रावण को सम्भाता है। जब वह किसी प्रकार नहीं मानता, तब उसके सामने हो धर्मी के पालन का सवाल आता है—एक और गृहधर्म या कुन्धर्म के पालन का, दूसरी और उससे अधिक उच्च और व्यापक धर्म के पालन का। भक्त की धर्मभावना अपने गृह या कुल के तंग घरे के भीतर बद्ध नहीं रह सकती। वह समस्त विश्व के कल्याण का व्यापक लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होती है। अतः वह चट लोक-कल्याण-विधायक धर्म का अवलम्बन करता है और धर्ममूर्ति भगवान् शीराम की शरण में जाता है।

## काव्य में लोक-मगल की साधनावस्था

तदे तति तन्ने त्रति—ईशावास्योपनियद् ।

आत्मबोध और जगद्बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी पर हृदय ने कभी उसकी परवा न की; भावना दोनों को एक ही मान कर चलती रही। इस हश्य जगत् के बीच जिस आनन्द-मंगल की विभूति का साज्ञात्कार होता रहा उसी के स्वरूप की नित्य और चरम भावना द्वाग भन्तों के हृद्य में भगवान के स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। लोक में इसी स्वरूप के प्रकाश को किसी ने 'रामराज्य' कहा, किसी ने 'आसमान की बादशाहत'। यदापि मूसाइयों और उनके अनुगामी ईसाइयों की धर्म-पुस्तक में आदम सुदा को प्रतिमृति बताया गया पर लोक के बीच नर में नारायण की दिव्य कला का सम्यक् द्शीन और उसके प्रति हृद्य का पूर्ण निवेदन भारतीय भक्तिमार्ग में ही दिखाई पड़ा।

सन् चित् और आनन्द — ब्रह्म के इन तीन स्वरूपों में से काव्य और भक्तिमार्ग 'आनन्द' स्वरूप को लेकर चले। विचार करने पर लोक में इस आनन्द की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएं पाई जायँगी— साधनावस्था और सिद्धावस्था। अभिव्यक्ति के चेत्र में ब्रह्म के 'आनन्द' स्वरूप का सतत आभास नहीं रहता, उसका आविर्माव और निरोभाव होता रहता है। इस जगन् में न तो सदा और सर्वत्र लहलहाता वसन्त-विकास रहता है, न सुखसमृद्धि-पूर्ण हास-विलास। शिशिर के आतंक से सिमटी और भोंके भेलती वनस्थली की खिन्नता और हीनता के बीच से ही क्रमशः आनन्द की अरुण आभा धुँ पली-धुँ धली फूटती हुई अन्त में वसन्त की पूर्ण प्रफुल्लता और प्रचुरता के रूप में फैल जाती है; इसी प्रकार लोक की पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबो हुई आनन्द-ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है श्रीर फिर लोकमंगल श्रीर लोक-रक्षन के रूप में अपना प्रकाश करती है।

कुछ कवि और भक्त तो जिस प्रकार आनन्द-मंगल के सिद्ध या त्राविभूत स्वरूप को लेकर सुख-सौन्दर्यमय माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेमव्यापार इत्यादि उपभोग पत्त की त्रोर बाकर्षित होते हैं उसी प्रकार त्र्यानन्द-मंगल की साधनावस्था या प्रयत्नपत्त को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी - जन्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गति-विधि में भी—पूरी रमणीयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रकाश को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका <del>श्रन्थकार को हटाना देखकर भी।ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि</del> जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौन्दर्य का साज्ञात्कार करते हैं। साधनावस्था या प्रयत्नपत्त को प्रहण करनेवाले कुछ ऐसे कवि भी होते हैं जिनका मन सिद्धावस्था या उपभोग पत्त की त्रोर नहीं जाता, जैसे, भूषण । इसी प्रकार कुछ कवि या भावक त्रानंद के केवल सिद्ध स्वरूप या उपभोग पत्त में ही ऋपनी वृत्ति रमा सकते हैं। उनका मन सदा सुख-सौन्दर्यमय माधुर्य, दीप्ति, उल्लास, प्रेम-क्रीड़ा इत्यादि के प्राचुर्य ही की भावना में लगता है। इसी प्रकार की भावना या कल्पना उन्हें कला-चेत्र के भीतर समम पड़ती है।

उपर्युक्त दृष्टि से इम काव्यों के दो विभाग कर सकते हैं—

- (१) स्त्रानन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पत्त को लेकर चलनेवाले।
- (२) त्रानन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पत्त को लेकर चलनेवाले ।

डंटन (Theodore Watts-Dunton) ने जिसे शक्ति काव्य (Poetry as energy) कहा है वह हमारे प्रथम प्रकार के अन्तर्गत आ जाता है जिसमें लोक प्रवृत्ति को परिचालित करनेवाला प्रभाव होता है, जो पाठकों या श्रोताओं के हृद्य में भावों की स्थायी प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। पर इंटन ने शक्ति, काव्य से भिन्न को जो कला-काव्य (Poetry as an art) कहा है वह कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानकर। वास्तव में कला की दृष्टि दोनों प्रकार के काव्यों में अपेचित है। साधनावस्था या प्रयत्नपन्न को लेकर चलनेवाले काव्यों में भी यदि कला में चूक हुई तो लोकगित को परिचालित करनेवाला स्थायी प्रभाव न उत्पन्न हो सकेगा। यहीं तक नहीं; व्यंजित भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति या साधारणीकरण तक, जो रस की पूर्ण अनुभूति के लिए आवश्यक है, न हो सकेगा। यदि 'कला' का वही अर्थ लेना है जो काम-शास्त्र की चौंसठ कलाओं में है—अर्थात् मनोरंजन या उपभोग-मात्र का विधायक—तो काव्य के सम्बन्ध में दूर ही से इस शब्द को नमस्कार करना चाहिए। काव्य-समीचा में फरासीसियों की प्रधानता के कारण इस शब्द को इसी अर्थ में प्रह्मा करने से योरप में काव्य-दृष्टि इधर कितनी संकुचित हो गई इसका निरूपण हम किसी अन्य प्रबन्ध में करेंगे।

त्रानन्द की साधनावस्था या प्रयत्न-पत्त की लेकरचलनेवाले काव्या के उदाहरण हैं—रामायण, महाभारत, रघुवंश, शिश्रुपालवध, किराता- जुंनीय। हिन्दी में रामचिरत-मानस, पदमावत (उत्तरार्द्ध), हम्मीर-रासो, पृथ्वीराजरासो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रवन्धकाव्य; भूपण आदि कवियों के वीररसात्मक मुक्तक तथा आल्हा आदि प्रचलित वीरगाथा- समक गीत। उर्दू के वीररसात्मक मरसिये। योरपीय भापाओं में इंलियड, ओडेसी, पैराडाइज लास्ट, रिवोल्ट आफ इसलाम इत्यादि प्रवन्धकाव्य तथा पुराने वैलड (Ballads)।

त्रानन्द की सिद्धावस्था या उपभोग-पत्त को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण हैं—त्रार्थ्यासप्तशती, गाथा-सप्तशती, त्रामरुशतक, गीत-गोविन्द्र तथा शृंगाररस के फुटकल पद्य । हिन्दी में सूरसागर, कृष्ण-भक्त कवियों की पदावली, बिहारी-सतसई, रीतिकाल के कवियों के फुटकल शृंगारी पद्य, रास-पंचाध्यायी ऐसे वर्णनात्मक काव्य

तथा आज कल की अधिकांश छायावादी कविताएँ। फारसी उर्दू के शेर और गजलें। अँगरेजी की लीरिक कविताएँ (Lyrics) तथा कई प्रकार की वर्णनात्मक कविताएं।

### त्रानन्द की साधनावस्था

लोक में फैली टु:ख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनन्दकला जो शनिमय रूप धारण करती है उसकी भीपणता में भी अद्भु त मने।हरता, कटुता में भी ऋपूर्व मधुरता, प्रचएडता में भी गहरी ऋार्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मच्रेत्र का सीन्दर्य है जिसकी स्रोर स्थाकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता । इस सामंजस्य का खीर कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट-पतलून-हैटवाले को घाराप्रवाह संस्कृत बोलते ऋथवा किसी परिडत वेशधारी सज्जन को ऋँगरेजी की प्रगल्भ वक्तुता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार सा दिखाई पड़ता है उसकी तह में भी सामंजस्त का यही सौन्दर्य सममना चाहिए। भीपएता श्रोर सरसता, कोमलता श्रोर कठोरता, कटुवा श्रोर मधुरता, प्रच-एडता त्रोर मृदुता का सामंजस्य ही लोकधर्म का सौन्द्र्य है। श्रादि-कवि वाल्मीकिकी वाणी इसी सौन्दर्य के उद्घाटन-महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौन्द्ये का यह उद्घाटन ऋसौन्द्ये का आवरण हटाकर होता है। धर्म खोर मंगल की यह ज्योति अधर्म और श्रमंगल की घटा को फाड़ती हुई फ़टती है। इससे कवि हमार सामने असीन्दर्भ, अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है; रोष, हाहाकार त्रीर ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सार रूप श्रीर सार व्यापार भीतर-भीतर श्रानन्द-कला के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ऋोर उन्मुख ज्वलन्त रोष है तो उसके खोर सब खोर करुण दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी त्रोर ध्वंस त्रीर हाहाकार है तो त्रीर सब त्रीर उसका सहगामी रत्ता और कल्याण है। व्यास ने भी अपने 'जयकाव्य' में श्रथर्म के पराभव श्रीर धर्म की जय का सौन्दर्य प्रत्यच्च किया था।

#### काट्य में लोक-मंगल की साधनावस्था

.वह व्यवस्था या बृत्ति, जिससे लोक में मंगल का विर्धार है, 'अभ्युदय' की सिद्धि होती है, धर्म है। स्रतः अधर्म-वृत्ति हटाने में धर्म-वृत्ति की तत्परता - चाहे वह उप्र श्रीर प्रचएड हो, चाहे कोमल और मधुर -भगवान की आनन्द-कला के विकास की ओर बढ़ती हुई गति है। यह गति यदि सफल हुई तो 'धर्म की जय' कहलानी है। इस गति में भी सुन्दरता है ऋौर इसकी सफलता में भी । यह बात नहीं है कि जब यह गति सफल होती है तभी इसमें सुन्दरता त्राती है । गति में सुन्दरता रहती ही है; त्रागे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही बिपएए सौन्दर्य होता है। तात्पर्य यह कि यह गति आदि से अन्त तक सन्दर होती है - अन्त चाहे सफलता के रूप में हो चाहे विफलता के। उपर्युक्त दोनों स्त्रार्थ कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गित का सीन्दर्य दिखाते हुए उसका सफलता में पर्यवसान किया है। एसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है; धर्म की जय के बीच भगवान् की मूर्ति के साम्रात्कार पर मुख्य होकर किया है। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य द्वारा जरासन्ध श्रीर कोरवों का दमन न हो सकता तो भी रामकृष्ण की गांत-विधि में पूरा सौन्दर्य रहता, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन न होता क्यांकि भगवान की शक्ति अमोघ है।

त्रानन्द-कला के प्रकाश की त्रोर बढ़ती हुई गित की विफलता में भी सौन्दर्य का दर्शन करनेवाले अनेक किव हुए हैं। ऋँगरेज किव शेली संसार में फैले पाषर्ड, अन्याय और अत्याचार के दमन तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच सीध सरल प्रेमभाव के सार्वभौम संसार का स्वप्न देखने वाले किव थे। उनके 'इसलाम का विष्लब' (The Revolt of Islam) नामक द्वादशसर्ग-बद्ध महाकाव्य में मनुष्य-जाति के उद्धार में रत नायक और नायिका (Laon and cythna) में मंगल-शक्ति के अपूर्व संचय की छटा दिखाकर तथा उनके द्वारा एक बार दुर्नन्त अत्याचार के पराभव

#### चिन्तामिष

म आभास से अनुरंजित करके अन्त में उस शक्ति की जिला की विषादमयी छाया से लोक को फिर आवृत दिखाकर दिया है।

जैसा उपर कह आए हैं, मंगल-अमंगल के द्वन्द्व में किव लोग अन्त में मंगल-शिक की जो सफलता दिखा दिया करते हैं उसमें सदा शिक्ताचाद (dibacticism) या अस्वाभाविकता की गन्भ सममकर नाक-भौं। सिकोड़ना ठीक नहीं। अस्वाभाविकता तभी आएगी जब बीच का विधान ठीक न होगा अर्थान् जब प्रत्येक अवसर पर सत्पात्र सफल और दुष्ट पात्र विफल या ध्वस्त दिखाए जायँगे। पर सच्चे किव ऐसा कभी नहीं करते। इस जगन्में अधर्म प्रायः दुईमनीय शिक्त प्राप्त करता है जिसके सामने धर्म की शिक्त बार-बार उठकर व्यर्थ होती रहती है। किव जहाँ मंगलशिक्त की सफलता दिखाता है वहाँ कला की दृष्टि से सौन्दर्य का प्रभाव डालने के लिए; धर्म-शासक की हैसियत से डराने के लिए नहीं कि यदि ऐसा कमें करोगे तो ऐसा फल पाओगे। किव कर्म-सौन्दर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अन्तःप्रकृति में उत्पन्न करता है, उसका उपदेश नहीं देता।

किव सौन्दर्य से प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। किसी रहस्यमयी प्ररेणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौन्दर्यों का जो मेल आप से आप हो जाया करता है उसे पाठक के सामने भी वह प्रायः रख देता है जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में बरावर देखा जाता है। मंगल-शिक के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर हैं वैसा ही उनका रूप-माधुर्य और उनका शील भी लोकोत्तर है। लोक हृद्य आकृति और गुण, सौन्दर्य और सुशीलता, एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। इसी से 'यत्रकृतिस्तत्र-गुणा वसन्ति' सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। 'नैषध' में नल हँस से कहते हैं—

न तुला-निषये तबाकृतिनं वजो वर्त्मनि ते सुशीकता। स्वदुत्वहरणाऽकृतौ गुणा इति सामुद्रिक-सार-सुद्रणा।

भीतरी और बाहरी सौन्दर्य, रूप-सौन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य के मेल की यह आदत धीरोदात्त आदि भेद-निरूपण से बहुत पुरानी है और बिलकुल छूट भी नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी बासना की तुष्टि के हेतु कला की रहस्यमयी प्ररेणा है। १६ वीं शताब्दी के किव शेली—जो राजशासन, धर्मशासन, समाज-शासन आदि सब प्रकार की शासन-व्यवस्था के घोर विरोधी भे—इस प्ररेणा से पीछा न छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबन्ध-काव्यों में रूप-सौन्दर्य और कर्म-सौन्दर्य का ऐसा ही मेल किया है। उनके नायक (या नायिका) जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य-जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग करनेवाले, घार से घोर कष्ट और यन्त्रणा से मुँह न मोड़नेवाले, पराक्रमी, दयालु और धीर हैं उसी प्रकार रूप-माधुर्य-सम्पन्न भी। अ

त्राज भी किसी किव से राम की शारीरिक सुन्दरता कुम्भकर्ण को और कुम्भकर्ण की कुरूपता राम को न देते बनेगी। माइकेल

<sup>\*</sup>Certain it is that with Shelly goodness is ever near to sensuous beauty and passes easily into Passion Hence his choice of heroic type rather than simple ones, of Laon and Cythna and Prome-theus rather than Michæ, Mathew, etc. Laon and Cythna possess youth strengt and beauty no less than courage and the instint for self-sacrifice and their passion for freedom. A further admirable instance of this harmony of goodness and beauty is seen in the description of Lady Beneficient who tended the garden of 'The Sensitive Plant.'

<sup>- &#</sup>x27;Studies in Shelley' by A. T. Strong-

मश्रुस्ट्रन दत्ता ने मेघनाद को अपने काव्य का रूप-गुरा-सम्बन्न नायक बनाया पर लक्ष्मरा को वे कुरूप न कर सके। उन्होंने जो उलट-फेर किया वह कला या काव्यानुभूति की किसी प्रकार की प्रेरणा से नहीं; बल्कि एक पुरानी धारणा तोड़ने की बहादुरी दिखाने के लिए, जिसका शौक किसी विदेशी नई शिचा के पहले पहल प्रचलित होने पर प्रायः सब देशों में कुछ दिन रहा करता है। इसी प्रकार बंगभाषा के एक दूसरे कि नवीनचन्द्र ने अपने 'कुरुचेत्र' नामक काव्य में कुछ्ला का आदर्श हो बदल दिया है। उसमें वे ब्राह्मणों के अत्याचार से पीड़ित जनता के उद्धार के लिए उठ खड़े हुए एक चित्रय महात्मा के रूप में अंकित किए गए हैं। अपने समय में उठी हुई किसी खास हवा की मोंक में प्राचीन आर्ष काव्यों के पूर्णत्या निर्दिष्ट स्वरूपवाले आदर्श पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती के पिव्य मन्दिर में व्यर्थ गड़वड़ मचाना है।

शुद्ध मर्मानुँ भूति द्वारा प्रेरित कुशल किव भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं और अब भी लेते हैं। वे उनके पात्रों में अपनी नबीन उद्घावना का, अपनी नई कल्पित बातों का, बराबर आरोप करते हैं, पर वे बातें उन पात्रों के चिर-प्रतिष्ठित आदर्शों के मेल में होती हैं। केवल अपने समय की परिस्थिति-विशेप को लेकर जो भावनाएँ उठती हैं उनके आश्रय के लिए जब कि नये आख्यानों और नये पात्रों की उद्घावना स्वच्छन्दतापूर्वक की जा सकती है तब पुराने आदर्शों को विकृत या खडित करने की क्या आवश्यकता है?

कर्म-सीन्द्र्य के जिस स्वरूप पर मुख होना मनुष्य के लिए स्वामाविक है और जिसका विधान कवि-परम्परा बराबर करती चली जा रही हैं, उसके प्रति उपेत्ता प्रकट करने और कर्म-सीन्द्र्य के एक दूसरे पत्त में ही—केवल प्रेम और आहमाव के प्रदर्शन और आचरण में ही—काव्य का उत्कर्ष मानने का जो एक नया कैशन टाल्सटाय के समय से चला है वह एकदेशीय है। दीन और असहाय जनता को निरन्वर पीड़ा पहुँचाते चले जानेवाले करूर आततायियों को उपदेश देने, उनसे दया की भिद्या माँगने और प्रेम जताने तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ही कर्त्ताव्य की सीमा नहीं मानी जा सकती, कर्मचेत्र का एकमात्र सौन्दर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के शरीर के जैसे दिच्चण और वाम दो पत्त हैं वैसे ही उसके हृद्य के भी कोमल और कठोर, मधुर और तीक्ष्ण, दो पत्त हैं और वरावर रहेंगे। काव्य कला की पूरी रमणीयता इन दोनों पत्तों के समन्वय के वीच मंगल या सौन्दर्य के विकास में दिखाई पड़ती है।

भावों की प्रक्रिया की समीचा से पता चलता है कि उदय से अस्त तक भाव मंडल का कुछ भाग तो आश्रय की चेतना के प्रकाश में (conscious) रहता है और कुछ अन्तरसंज्ञा के चेत्र (Subconscious region) में छिपा रहता है। संचारी भावों के संचरण-काल में कभी-कभी उनके स्थायी भाव कारण ह्व में अन्तरसंज्ञा के भीतर पड़ जाते हैं। रितभाव में संचारी होकर ऋाई हुई ऋसया या ईर्ष्या ही को लीजिए। जिस चए में वह अपनी चरम सीमा/पर पहुँची हुई होती है उस चुए में आश्रय को ही रितभाव की कोमल सना का ज्ञान नहीं रहता, उस चएा में उसके भीतर ईर्प्या की तीक्ष्ण प्रतीति रहती है और बाहर ईर्घ्या के ही लक्स दिखाई देते हैं। जिस प्रकार किसी ऋ। श्रय के भीतर कोई एक भाव स्थायी रहता है त्रोर त्रनेक भाव तथा अन्तर्दशाएँ उसके संचारी के रूप में त्राती हैं उसी प्रकार किसी प्रबन्धकाव्य के प्रधान पात्र में कोई मूलप्रेरक भाव या बीजभाव रहता है जिसको प्रेरणा से घटना-चक चलता है ऋौर अनेक भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है। इस बीज-भाव को साहित्य प्रन्थों में निरूपित स्थायीभाव श्रीर श्रंगीभाव दोनों से भिन्न समभना चाहिए।

श्वीजभाव द्वारा स्फुरित भावों में कोमल और मधुर-कठोर और तीक्ष्ण-दोनों प्रकार के भाव रहते हैं। यदि बीजभाव की प्रकृति

मंग्रल विधायिनी होती है तो उसकी व्यापकता ऋौर निर्विशेषता के अनुसार सारे प्रेरित भाव तीक्ष्ण श्रीर कठोर होने पर भी सुन्दर होते हैं। ऐसे बीजभाव की प्रतिष्ठा जिस पात्र में होती है उसके सब भावों के साथ पाठकों की सहानुभूति होती है अर्थात् पाठक या श्रोता भी रसरूप में उन्हीं भावों का अनुभव करते हैं जिन भावों की वह व्यंजना करता है। ऐसे पात्र की गति में बाधा डालनेवाले पात्रों के उम्र या तीक्ष्ण भावों के साथ पाठकों का वास्तव में तादात्म्य नहीं होता; चाहे उनकी व्यंजना में रस की निष्पत्ति करनेवाले तीनों अवयव वर्त्तामान हों। राम यदि रावण के प्रति कोध या घृणा की व्यंजना करेंगे तो पाठक या श्रोता का भी हृद्य उस क्रोध या घृणा की अनुभूति में योग देगा। इस कोध या घृणा में भी काव्य का पूर्ण सौन्दर्य होगा। पर रावण यदि राम के प्रति कोध या घृणा की व्यंजना करेगा तो रस के तीनों अवयवों के कारण "शास्त्र-स्थिति-सम्पादन" अ चाहे हो जाय पर उस व्यजित भाव के साथ पाठक के भाव का तादात्म्य कभी न होगा, पाठक केवल चरित्र द्रष्टा मात्र रहेगा; उसका केवल मनोरंजन होगा, भाव में लीन करनेवाली प्रथम कोटि की रसानुभूति उसको न होगी।

उपर कहा गया है कि किसी शुभ बीजभाव की प्रेरणा से प्रवर्त्तित तीक्ष्ण और उप्र भावों की सुन्दरता की मात्रा उस बीजभाव की निर्विशेषता और व्यापकता के अनुसार होती है। जैसे, यदि करुणा किसी व्यक्ति की विशेषता पर अवलिम्बत होगी —िक पीड़ित व्यक्ति हमारा कुटुम्बी मित्रआदि है—तो उस करुणा के द्वारा प्रवर्त्तित तीक्षण या उप्र भावों में उतनी सुन्दरता न होगी। पर बीजरूप में

अस्तन्यक्तिमपेक्ष्येपामङ्गानां सम्बिवेशनम् । न तु केवज्ञया शास्त्र-स्थिति-सम्पादने•स्त्रया ॥ —साहिस्यदुर्पेण ।

श्रन्तस्सं हा में स्थित करुणा यदि इस ढम की होगी कि इतने पुरवासी, इतने देशवासी या इतने मनुष्य पीड़ा पा रहे हैं तो उसके द्वारा प्रवर्त्तन सीक्ष्ण या उप्र भावों का सौन्दर्य उत्तरोत्तर श्रिधक होगा । यदि किसी काव्य में विधित दो पात्रों में से एक तो श्रपने भाई को श्रत्या चार श्रीर पीड़ा से बचाने के लिए श्रप्रसर हो रहा है श्रीर दूसरा किसी बड़े भारी जन-समूह को तो गित में बाधा डालनेवालों के प्रति दोनों के प्रदर्शित कोध के सौन्दर्य के परिमाण में बहुत श्रन्तर होगा।

भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करनेवाले दो भाव ठहरते हैं—करुणा और प्रेम। करुणा की गति रह्मा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रह्मा है। रंजन का अवसर उसके पीछे आता है। अतः साधनावस्था या प्रयक्षपत्त को लेकर चलनेवाले काव्यों का बीजभाव करुणा ही ठहरता है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलनेवाले महाकिव भवभूति ने 'करुण' को ही एक-मात्र रस कह दिया। रामायण का बीजभाव करुणा है जिसका संकेत कौंच को मारनेवाले निपाद के प्रति वालमीिक के मुँह से निकलेवचन द्वारा आरम्भ ही में मिलता है। उसके उपरान्त भी बालकाएड के १५वें सर्ग में इसका आभास दिया गया है जहाँ देवताओं ने ब्रह्मा से रावण-द्वारा पीड़ित लोक की दारुण दशा का निवेदन किया है। उक्त आदि-काव्य के भीतर लोक-मंगल की शक्ति के उदय का आभास ताड़का और मारीच

दमन के प्रसंग में ही मिल जाता है। पंचवटी से वह शक्ति जोर पकड़ती दिखाई देती है। सीता-हरण होने पर उसमें आत्मगौरव और दाम्पत्य प्रम की प्ररेणा का भी योग हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि इस आत्म-गौरव और दाम्पत्य प्रम की प्ररेणा बीच से प्रकट होकर उस विराट् मंगलोन्मुखी गति में समन्त्रित हो जाती है। यदि राच्चसराज पर चढ़ाई करने का मूल कारण केवल आत्मगौरव या दाम्पत्य प्रम होता तो राम के कालाग्नि-सहश कोध में काव्य का यह लोकोत्तार सौन्दर्य न होता। लोक के प्रति करुणा जब सफल हो जाती है, लोफ जब पीड़ा श्रीर विन्न-बाधा से मुक्त हो जाता है तब रामराज्य में जाकर लोक के प्रति प्रेम-प्रवर्त्तान का, प्रजा के रंजन का, उसके श्रधिकाधिक सुख के विधान का, श्रवकाश मिलता है।

जो कुछ उत्पर कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि काव्य का उद्कर्ष केवल प्रेमभाव की कोमल व्यंजना में ही नहीं माना जा सकता जैसा कि टाल्सटाय के अनुयायी या कुछ कलावादी कहते हैं। क्रोध त्रादि उम् और प्रचरह भावों के विधान में भा, यदि उनकी तह में करुण-भाव अवयक्त रूप में स्थित हो, पूर्ण सौन्दर्य का साचात्कार होता है। स्वतन्त्रता के उन्मत्त उपासक, घोर परिवर्त्तानवादी राजी के महाकाव्य The Revolt of Islam के नायक-नायिका श्रात्या-चारियों के पास जाकर उपदेश देनेवाले, गिड़गिड़ानेवाले, अपनी साधुता, सहनशीलता त्रौर शान्त वृत्ति का चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन करने-वाले नहीं हैं। वे उत्साह की उमंग में प्रचण्ड वेग से युद्धत्तेत्र में बढ़नेवाले; पाषण्ड, लोकपीड़ा श्रोर श्रत्यावार देख पुनीत क्रोध के सात्त्विक तेज से तमतमानेवाले भय या स्वार्थवंश त्राततायियां की सेवा स्वीकार करनेवालों के प्रति उपेचा प्रकट करनेवाले हैं। शेली ने भी काव्यकला का मूलतत्त्व प्रेमभाव ही माना था पर अपने को सुख-सौन्दर्य-मय माधुर्यभाव तक ही बद्ध न रखकर प्रवन्धक्तेत्र में भी **त्र्यच्छी तरह घुसकर भावों की अनेकरूपता का विन्यास किया था।** स्थिर (Static) सौन्दर्य श्रौर गत्यात्मक (dynamic) सौन्दर्य, उपभोग पत्त और प्रयत्न-पत्त, दोनों उनमें पाप जाते हैं।

टाल्सटाय के मनुष्य-मनुष्य में भ्रात्-प्रेम-संचार को ही एकमात्र काव्यतत्त्व कहने का बहुत कुछ कारण साम्प्रदायिक था। इसी प्रकार कलावादियों का केवल कोमल और मधुर की लीक पकड़ना मनोरंजन मात्र की हलकी रुचि और दृष्टि की परिमिति के कारण समभना चाहिए।टाल्सटाय के श्रनुयायी प्रयत्न पत्त को लेते श्रवश्य हैं पर केवल पीड़ितों की सेवा-शुश्रूषा की दौड़भूप, आततायियों पर प्रभाव डालने के लिए साधुता के लोकोत्तर प्रदर्शन, त्याग, कष्ट-सहिष्णुता इत्यादि में ही उसका सौन्दर्य स्वोकार करते हैं। साधुता की इस मदुल गित को वे 'आध्यात्मिक शिक्ति' कहते हैं। पर भारतीय दृष्टि से हम इसे भी प्राकृतिक शिक्ति—मनुष्य की अन्तः प्रकृति की सात्त्रिक विभूति—मानते हैं। विदेशी अर्थ में इस 'आध्यात्मिक' शब्द का प्रयोग हमारी देशभाषाओं में भी प्रनार पा रहा है। 'अध्यात्म' शब्द की, मेरी समक में, काव्य या कला के ज्ञेत्र में कहीं कोई जरूरत नहीं है। 'रे

पूर्ण प्रभविष्णुता के लिए काव्य में हम भी सत्त्वगुण की सत्ता आवश्यक मानते हैं, पर दोनों रूपों में-दूसरे भावों की तह में अर्थात अन्तरसंज्ञा में स्थित अव्यक्त बीजरूप में भी और प्रकाशरूप में भी। हम पहले कह आए हैं कि लोक में मंगलविधान की ओर प्रवृत्त करनेवाले दो भाव हैं—करुणा और प्रम। यह भी दिखा आए हैं कि कोध, युद्धोत्साह आदि प्रचण्ड और उत्र वृत्तियों की तह में यदि इन दोनों में से कोई भाव बीजरूप में स्थित होगा तभी सचा साधारणी-करण और पूर्ण सौन्दर्य का प्रकाश होगा,। उच्च दशा का प्रम और करुणा दोनों सत्त्वगुणप्रधान हैं। त्रिगुणों में सत्त्वगुण सब के अपर है। यहाँ तक कि उसकी अपरी सीमा नित्य पारमार्थिक सत्ता के पास तक—व्यक्त और अव्यक्त की सन्धि तक—जा पहुँचती है। इसी से शायद बल्लभाचार्यजी ने सच्चिदानन्द के सत् स्वरूप का प्रकाश करनेवाली शक्ति को 'सन्धिनी' कहा है। व्यवहार में भी 'सत्' शब्द के दो अर्थ लिए जाते हैं — 'जो वास्तव में हो' तथा 'अच्छा या शुभ'।

जब कि अव्यक्तावस्था से छूटी हुई प्रकृति के व्यक्त स्वरूप जगत् में आदि से अन्त तक सत्त्व, रजस् और तमस् तीनों गुण रहेंगे तब समष्टिरूप में लोक के बीच मंगल का विधान करनेवाली ब्रह्म की आनन्द-कला' के प्रकाश की यही पद्धति हो सकती है कि तमोगुण और रजोगुण दोनों सत्त्वगुण के आधीन होकर उसके इशारे पर काम करें। इस दशा में किसी ओर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने पर भी समिष्टिरूप में और सब और वे सत्त्वगुण के लक्ष्य की ही पूर्ति करेंगे। सत्त्वगुण के इस शासन में कठोरता, उप्रता, और प्रचण्डता भी सात्त्विक तंज के रूप में भासित होंगी। इसी से अवतार रूप में हमारे यहाँ भगवन की मृति एक और तो 'वज्राद्पि कठोर' और दूसरो और 'कुमुमाद्पि मृदु' रखी गई है --

इजिसहु चाहि कठोर श्रति, कोमज इन्तुमः ुचाहि।

## साधारगी करगा श्रीर व्यक्ति वैचित्रयवाद

किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को सन में लाकर रित, करुणा कोच, उत्साह इत्याद भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्भीर्य छादि भावनाछों का छनुभव करता है वे छकेले उसी के हृद्य से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते; मनुष्य-मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुननेवाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाछों का श्रोड़ा या बहुत छनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का छालम्बन हो सके तब तक उसमें रसोद्वोधन की पूर्ण शिक्त नहीं छाती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि सचा कि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो जो छनेक विशेषताछों और विवित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देख सके (इसी लोक-हृदय के लीन होने को दशा का नाम रस-दशा है)

किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी कुरूप और दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है; पर उसी स्त्रा के वर्णन द्वारा श्रु गार रस का स्त्रानम्बन नहीं खड़ा हो सकता। स्रतः एसा काव्य केवल भाव-प्रदर्शक ही होगा. विभाव-विधायक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार रौट्र रस के वर्णन में जब तक स्त्रालम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य-मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव-प्रदर्शक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पद्म या तो शून्य स्त्रथवान स्तर होगा। पर भाव स्त्रौर विभाव दोनों पत्तों के सामंजस्य के बिना पूरी स्त्रौर सच्ची रसानुभूति हो नहीं सकती। केवल भाव-

प्रदर्शक काव्यों में भी होता यह है कि पाठक या श्रोता ऋपनी ऋोर से ऋपनी भावना के ऋनुसार ऋालम्बन का ऋारोप किए रहता है।

काव्य का विषय सदा 'विशेष' होता है, 'सामान्य' नहीं; वह 'व्यक्ति' सामने लाता है, 'जाति' नहीं। यह बात ऋषुनिक कला-समीचा के चेत्र में पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। ऋनेक व्यक्तियों के रूप-गुण ऋषिं के विवेचन द्वारा कोई वर्ग या जाति ठहराना, बहुत-सी बातों को लेकर कोई सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित करना, यह सब तर्क ऋषेर विज्ञान का काम है—निर्चयात्मिका बुद्धि का व्यवसाय है। काव्य का काम है कल्पना में 'विम्ब' () maGes) या मूर्चा भावना उपस्ति करनाः बुद्धि के सामने कोई विचार (concept) लाना नहीं। 'विम्ब' जब होगा तव विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं &।

इस सिद्धान्त का ताल्पर्य यह है कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं होती। कविता वस्तुओं और व्यापारों का विग्व-प्रहण कराने का प्रयक्ष करती है; अर्थप्रहण मात्र से उसका काम नहीं चलता। विग्व-य्यहण जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही होगा, सामान्य या जाति का नहीं । जैसे, यदि कहा जाय कि 'क्रोध में मनुष्य बावला हो जाता है', तो यह काव्य की उक्ति न होगी। कव्य की उक्ति तो किसी कुद्ध मनुष्य के इथवचनों और उन्मक्त चेष्टाओं को

श्रमिध्यजना-वाद (Expressionionism) के प्रवर्त्तक क्रोसे (Benebetto Croce) ने कला के बोध-पन श्रोर तर्क के बोध-पन को इस प्रकार श्रजग-श्रजग दिखाया है—(क) Intuitive knowledge, knowledge, odtained through the imagination, knowledge of the individual or individual things, (क) Logica! knowledge, knowledge of the universal knowledge of the relations between individual things.

<sup>-&#</sup>x27;Aesthetic' by Benedetto Croce.

कल्पना में उपस्थित भर कर देगी। कल्पना में जो कुछ उपस्थित होगै। बह व्यक्ति या वस्तु-विशेष ही होगा। साम्नान्य या 'जाति' की तो सूर्रो भावना हो ही नहीं सकती %।

अब यह देखना चाहिए कि हमारे यहाँ विभावन व्यापार में जो 'साधारणीकरण' कहा गया है उसके विरुद्ध तो यह सिद्धान्त नहीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई विरोध नहीं पड़ता। विभावादिक साधारणतया प्रतीत होते हैं, इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि रसानुभूति के समय श्रोता या पाठक के मन में आलम्बन आदि विरोप व्यक्ति या विरोप वस्तु की मूर्ग भावना के रूप में न आकर सामान्यतः व्यक्ति मात्र या वस्तु मात्र ( जाति ) के अर्थ-संकेत के रूप में आते हैं। 'साधारणीकरण' का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विरोप या वस्तु विरोप आती है

क्ष साहित्य-शास्त्र में नैयायिकों की बातें उयों की त्यों ले लेने से काव्य के स्वस्त-निर्णय में लो बाधा पड़ी है उसका एक उदाहरण 'शालिमह' का प्रसंग है। उसके अन्तर्गत कहा गया है कि संकेतमह 'व्यक्ति' का नहीं होता है, 'जाति' का होता है। तर्क में भाषा के संकेत पत्त ( ymbolic aspect ) से ही काम चलता है जिसमें अर्थमहण-मात्र पर्शत होता है। अतः न्याय में लो जाति का संकेतमह कहना ठीक है। पर काव्य में भाषा के प्रत्यत्रोकरणपत्त ( Presentative aspect ) से काम जिया जाता है जिसमें शब्द-हारा स्चित वस्तु का बिग्य-महण्य होता है— प्रयांत उसकी मूर्त कल्पना में खड़ी हो जाती है। काव्य-मोर्माना के लेत्र में न्याय का यह हाथ बहाना डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण को भी खटका है। उन्होंने कहा है— It is, however, to be regretted that during the last 500 years the Nyaya has been mixed up with Law, Rhetoric, etc., and therby has hampered the growth of those branches of knowledge upon which it has grown up as a sort of parasite—Introduction (The Nyaya Sytras).

वह जैसे काव्य में वर्णित 'श्राश्रय' के भाव का श्रालम्बन होती है वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताश्रों के भाव का श्रालम्बन हो जाती है, शिजस व्यक्ति विशेष के प्रति किसी भाव की व्यंजना किया पात्र करता है, पाठक या श्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष ही उपस्थित रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाठक या श्रोता की मनोवृत्ति या संस्कार के कारण वर्णित व्यक्ति-विशेष के स्थान पर कल्पना में उसी के समान धर्मवाली कोई मूर्त्ति-विशेष श्रा जाती है। जैसे, यदि किसी पाठक या श्रोता का किसी सुन्दरी से प्रेम है तो श्रंगार रस की फुटकल उक्तियाँ सुनने के समय रह-रहकर श्रालम्बन-रूप में उसकी प्रेयसी की मूर्त्ति ही उसकी कल्पना में श्राएगी। यदि किसीस प्रेम न हुआ तो सुन्दरी की कोई कोई कल्पित मूर्त्ति उसके मन में श्राएगी। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह कल्पित मूर्त्ति भी विशेष ही होगी—व्यक्ति की ही होगी।

कल्पना में मूर्त्ति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्त्ति ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलम्बन हो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भी जगाए जिसकी व्यंजना आश्रय अथवा किव करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रिष्ठिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साचात्कर से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तात्पर्य यह कि आलम्बन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति, समान प्रभाववाले कुछ धर्मी की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलम्बन हो जाता है। 'विभावादि सामान्य रूप में प्रतीत होते हैं—'इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्र पाठक के मन में यह भेदभाव नही रहता कि यह आलम्बन मेरा है या दूसरे का। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हदय लोक का सामान्य रूप हो जाता है। उसका अपना अलग हदय नहीं रहता।

'साधारणी करण' के प्रतिपादन में पुराने आचार्यों ने श्रोता ( या पाठक ) और आश्रय ( भाव व्यंजना करनेवाला पात्र ) के तादात्म्य की

त्र्यवस्था का ही विचार किया है जिसमें **त्राश्रय किसी का**व्य या **नस्टक** के पात्र के रूप में त्र्यालम्बन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रंति के किसी भाव की व्यञ्जना करता है ऋीर श्रोता (या पाठक) उसी भाव का रस-रूप में अनुभव करता है। पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ के साहित्य-यन्थों में विवेचन नहीं हुआ है। उसका भी विचार करना चाहिए । किसी भाव की व्यञ्जना करनेवाला, कोई क्रिया या व्यापार करनेवाला पात्र भी शील की दृष्टि से श्रोता (या दर्शक) के किसी भाव का—जैसे श्रद्धा, भिक्त, घृणा, रोप, आश्चर्य, कुतूहल या श्रनुराग का—श्रालम्बन होता है। इस दशा में श्रोता या दर्शक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है —अर्थान् श्रोता या दर्शक उसी भाव का अनुभव नहीं करता जिसकी व्यञ्जना पात्र अपने आलम्बन के प्रति करता है, बल्कि व्यञ्जना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी और ही भाव का अनुभव करता है। यह दशा भी एक प्रकार की रस-दशा ही है—यद्यपि इसमें त्राश्रय के साथ तादात्म्य श्रौर उसके श्रालम्बन का साधारणीकरण नहीं रहता। जैसे, कोई कोधी या कर प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दोन पर क्रोध की प्रवल व्यञ्जना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के मन में क्रोध का रसा-त्मक संचार न होगा, बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा त्रादि का भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शील-द्रष्टा या प्रकृति-द्रष्टा के रूप में प्रभाव प्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे।

जहाँ पाठक या दर्शक किमी काव्य या नाटक में सिन्निविष्ट पात्र या आश्रय के शील-द्रष्टा के रूप में स्थित होता है वहाँ भी पाठक या दर्शक के मन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता है; अंतर इतना ही पड़ता है कि उस पात्र का आलम्बन पाठक वा दर्शक का आलम्बन नहीं होता, बल्कि, वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलम्बन रहता है। इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप किव अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्व रहता है। वह उसके किसी भाव का आलम्बन अवश्य होता है। अतः पात्र का स्वरूप किव के जिस भाव का आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलम्बन प्रायः हो जाता है। जहाँ किव किसी वस्तु (जैसे—हिमालय विध्याटवी) या व्यक्ति का केवल चित्रण करके छोड़ देता है वह किब ही आश्रय के रूप में रहता है। उस वस्तु या व्यक्ति का चित्रण वह उसके प्रति कोई भाव रखकर ही करता है। उसी के भाव के साथ पाठक या दर्शक का आलम्बन हो जाता है।

श्राश्रय की जिस भाव-व्यञ्जना को श्रोता या पाठक या हृदय कुछ भी अपना न सकेगा उसका प्रहण केवल शील-वैचित्र्य के रूप में होगा श्रौर उसके द्वारा घृरण, विरक्त, अश्रद्धा, क्रोध, आश्चर्य, कुतृहल इत्यादि में से ही कोई भाव उत्पन्न होकर अपरितृष्ट दशा में रह जायगा। उस भाव की तृष्टि तभी होगी जब कोहे दूसरा पात्र आकर उसकी व्यञ्जना वाणी च्यीर चेष्टा द्वारा उस बेमेल या च्यनुपयुक्त भाव की व्यञ्जना करनेवाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा । इस दूसरे पात्र की भाव-व्यञ्जना के साथ श्रोता या दर्शक की पूर्ण सहानुभूनि होगी। अपरितुष्ट भाव की त्राकुलता का चनुभव प्रवन्ध-काव्यों, नाटकों और उपन्यासों के प्रत्येक पाठक को थोड़ा-बहुत होगा। जब कोई ऋसा-मान्य दुष्ट अपनी मने वृत्ति की व्यञ्जना किसी स्थल पर करता है तब पाठक के मन में बार-बार यही आता है कि उस दुष्ट के प्रति उसके मन में जो घुणा या कोध है उसकी भरपूर व्यञ्जना वचन या क्रिया द्वारा कोई पात्र आकर करता। क्रोधी परशुराम तथा अत्याचारी रावण की कठोर बातों का जो उत्तर लक्ष्मण श्रौर श्रंगद देते हैं उससे कथा-श्रोतात्रों की अपूर्व तुष्टि होती है।

इस सम्बन्ध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शीलविशेष के परिज्ञान से उत्पन्न भाव की अनुभूति और आंश्रय के साथ
तादात्म्य-दशा की अनुभूति (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) दो भिन्न
कोटि की रसानुभूतियाँ हैं । प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी पृथक
सत्ता अलग सँभाले रहता है; द्वितीय में अपनी पृथक सत्ता का कुछ
वर्णों के लिए विसंजन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता में भिल जाता
है । उदात्त वृत्तिवाले आश्रय की भाव-व्यंजना में भी यह होगा कि
जिस समय तक पाठक या श्रोता तादात्म्य की दशा - में पूर्णरसमम
रहेगा उस समय भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय को अपने से अलग
रखकर उसके शील आदि की ओर दत्तिचत्त न रहेगा। उस दशा के
आगे-पीछे ही वह उसकी भावात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सत्ता
को अलग कर उसके शील-सोन्दर्य की भावना कर सकेगा। भावव्यंजना करनेवाले किसी पात्र या आश्रय के शील-सौन्दर्य की भावना
जिस समय रहेगी उस समय वही श्रोता था पाठक का आलंबन रहेगा
और उसके प्रति श्रद्धा, भिक्त या प्रीति टिकी रहेगी।

हमारे यहाँ के आचार्यों ने अव्य काव्य और दृश्य काव्य दोनों में रंस की प्रधानता रक्खी है, इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रहता है। पर योरप के दृश्य काव्यों में शील वैचित्र्य या अन्तः प्रकृति वैचित्र्य की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है जिसके साज्ञात्कार से दर्शक को आश्चर्य या छत् हुल मात्र की अनुभूति होती है। अतः इस वैचित्र्य पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। वैचित्र्य के साज्ञात्कार से केवल तीन बाते हो सकती हैं—(१) आश्चर्यपूर्ण प्रसादन, (२) आश्चर्यपूर्ण असादन, या (३) छत्तुहल मात्र।

आश्चर्यपूर्ण प्रसादन शील के चरम उत्कर्प अर्थात् सात्त्विक आलोक के साज्ञात्कार से होता है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप में बैठना, राजा हरिश्चन्द्र का अपनी रानी से आधा कफन माँगना, नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरुड़ से अपना मांस खाने के लिए अनुरोध करना इत्यादि शीलवैचित्र्य के ऐसे दृश्य हैं जिनसे श्रोता या दर्शक के हृद्य में आश्चर्य-मिश्रित श्रद्धा या भिक्त का संचार होता है। इस प्रकार के उत्कृष्ट शीलवाले पात्रों को भाव-व्यंजना को अपनाकर वह उसमें लीन भी हो सकता है। ऐसे पात्रों का शील विचित्र होने पर भो भाव-व्यंजना के समय उनके साथ पाठक या श्राता का तादात्म्य हो सकता है।

त्राश्चर्यपृर्ण अवसादन शील के अत्यन्त पतन अर्थात् तामसी घोरता के साझात्कार से होता है। यदि किसो काव्य या नाटक में हूण सम्राट् मिहिरगुल पहाड़ की चोटी पर से गिराए जाते हुए मनुष्य के तड़फने, चिल्लाने आदि की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं पर भिन्न-भिन्न ढंग से अपने आह्नाद की व्यंजना कर तो उसके आह्नाद में किसी श्रोता या दर्शक का हृद्य योग न देगा, बिल्क उसकी मनोवृत्ति की विलक्षणता और घोरता पर स्तिम्भत, जुब्ध या कृषित होगा। इसी प्रकार दुःशीलवा की और-स्रोर विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चर्य-मिश्रित विरक्ति, घृणा आदि जगेगी।

जिन सात्त्विकी और तामसी प्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख ऊपर हुआ है, सामान्य प्रकृति से उनकी आश्चर्यजनक विभिन्नता केवल उनकी मात्रा में होती हैं। वे किसी वर्ग-विशेष की सामान्य प्रकृति के भीतर समभी जा सकती हैं। जैसे भरत आदि की प्रकृति शीलवानों की प्रकृति के भीतर और मिहिरगुल की प्रकृति कूरों की प्रकृति के भीतर मानी जा सकती है। पर कुछ लोगों के अनुसार ऐसी अद्वितीय प्रकृति भी होती है जो किसी वर्ग-विशेष की भी प्रकृति के भीतर नहीं होती। ऐसी प्रकृति के साज्ञात्कार से न स्पष्ट प्रसादन होगा, न स्पष्ट अवसादन एक प्रकार का मनोरखन या कुत्रू हल ही होगा। ऐसी अद्वितीय प्रकृति के चित्रण को डंटन (Theodore Watts Dunton) ने किन की नाटकीय था निरमेस् हिष्ट (Dramatic or Absolute vision) का सूचक और काव्य-कला का चरम उत्कर्ष कहा है। उनका कहना है कि साधारणतः किन या नाटककार भिन्न-भिन्न पात्रों

की उक्तियों की कल्पना अपने ही को उनकी परिस्थित में अनुमान करके किया करते हैं। वे वास्तव में यह अनुमान करते हैं कि यदि हम उनकी दशा में होते तो कैसे वचन मुँह से निकालते। तात्पर्य यह की उनकी दृशा में होते तो कैसे वचन मुँह से निकालते। तात्पर्य यह की उनकी दृष्टि सान्नेप होती हैं; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चित्रण करते हैं। पर निर्पेत्त दृष्टियाले नाटककार एक नवीन नर-प्रकृति की सृष्टि करते हैं। मृतन निर्माणवाली कल्पना उन्हीं की होती है।

डंटन ने निरपेन्न दृष्टि को उच्चतम शक्ति तो ठहराया, पर उन्हें संसार भर में दो ही तीन कवि उक्त हृष्टि से सम्पन्न मिले जिनमें मुख्य शेक्सपियर है । पर शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ∃र्वाचत्र ऋन्तःप्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं जिनकी भाव-व्यखना के साथ पाठक या दर्शक का पूरा तादात्म्य रहता है। जुलियस सीजर' नाटक में ऋंटोनियो के लम्बे भाषण से जो चोभ उमड़ पड़ता है उसमें किसका हृदय योग न देगा १ इंटन के ऋनुसार शेक्सपियर की दृष्टि की निरपेचता के उदाहरणों में हैमलेट का चिरित्र-चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो हैमलेट की मनोवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति की मनोवृत्ति है जो ऋपनी माता का घोर विश्वासघात ऋौर जघन्य शीलच्युति देख श्रद्धं विज्ञिप्त-सा हो गया हो। परिस्थिति के साथ उसके बचनों का त्रासामं जस उसकी बुद्धि की त्राव्यवस्था का द्योतक है। त्र्यतः उसका चरित्र भी एक वर्ग विशेष के चरित्र के भीतर त्र्या जाता है। उसके बहुत से भाषणों को प्रत्येक सहृद्य व्यक्ति अपनाता है। उदाहरण के लिए त्रात्मग्लानि श्रौर चोभ से भरे हुए वे वचन जिनके द्वारा वह स्त्री-जाति की भर्त्सना करता है : त्र्यतः हमारे देखने में ऐसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही नहीं सकती, केवल उपरी मन-बहलाव के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम तमाशा ही होगा। पर इंटन साहब के ऋनुसार ऐसी मनोवृत्ति का चित्रश नृतन सष्टिकारिणी कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा।

'नूतन सृष्टि-निर्माण वाली कल्पना' की चर्चा जिस प्रकार योरप में चलती आ रही है उसी प्रकार भारतवर्ष में भी। पर हमारे यहाँ यह कथन प्रश्वीत के रूप में —किव और किव-कर्म की स्तुति के रूप में ही गृहीत हुआ, शास्त्रीय सिद्धान्त या विवेचन के रूप में नहीं। योरप में अलबत यह एक सूत्र-सा वनकर काव्य-समीचा के द्वेत्र में भी जा घुसा है इसके प्रचार का परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस ढंग की भी हो चलीं जिनमें किथ ऐसी अनुभूतियों की व्यञ्जना की नकल करता है जो न वास्तव में उसकी होती हैं और न किसी की हो सकती हैं। इस न्तन सृष्टि निर्माण के अभिनय के बीच 'दूसरे जगत् के पंछियों' की उड़ान शुरू हुई। शेली के पीछे पागलपन की नकल करनेवाले बहुत-से खड़े हुए थे; वे अपनी वातों के ऐसा रूप-रंग बनाते थे जो किसी और दुनिया का लगे या कहीं का न जान पड़े %।

यह उस प्रवृत्ति का हद के बाहर पहुँचा रूप है जिसका आरम्भ योरप में एक प्रकार से पुनक्त्यान काल (Renaissance) के साथ ही हुआ था। एसा कहा जाता है कि उस काल के पहले काव्य की रचना काल को अखरुड, अनन्त और भेदातीत मानकर तथा लोक को एक सामान्य सत्ता सममकर की जाती थी। रचना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे कि इस काल के आगे आनेवाला काल कुछ और प्रकार का होगा अथवा इस वर्तमान काल का स्वरूप सर्वत्र

Bailey' Dobellaed Smith were not Bedlamites, but men of common sense. They only affected madness, 'The country from which the followers of Shelley sing to our lower world was named Nowhere,'

<sup>-&#</sup>x27;Poetry and the Renascence of wonder' by Theodo Watts Dunton,

एक ही नहीं है—िकसी जन-समृह के बीच पूर्ण सभ्य काल है. किसी के बीच उससे कुछ कम; किसी जन-समुदाय के बीच कुछ असभ्य काल है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक। इसी प्रकार उन्हें इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती थी कि लोक भिन्न भिन्न व्यक्तियों से बाना होता है जो भिन्न-भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के होते हैं। 'पुनरूत्थान-काल' से धीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़ता गया, प्राचीनों की भूल प्रकट होती गई। अन्त में इशारे पर आँख मूँ दकर दौड़नेवाले बड़े-बड़े पिएडतों ने पुनरूत्थान की कालधारा को मथकर 'व्यक्तिवाद' रूपी नया रत्न निकाला। फिर क्या था? शिच्तित-समाज में व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने-दिखाने की चाह बढ़ने लगी।

काव्यक्तेत्र में किसी 'वाद' का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सारसत्ता को ही चर जाता है। कुछ दिनों में लोग कविता न लिखकर 'वाद' लिखने लगते हैं। कला या काव्य के त्तेत्र में 'लोक' ख्रौर 'व्यक्ति' की उपयुक्त धारणा कहाँ तक संगत है, इस पर थोड़ा विचार कर :लेना चाहिए । लोक के बीच जहाँ बहुत सी भिन्नताएँ देखने में आती हैं वहाँ कुछ श्रभिन्नता भी पाई जाती है। एक मनुष्य की श्राकृति से दूसरे मनुष्य की आकृति नहीं मिलती, पर सब मनुष्यों की आकृतियों को एक साथ लें तो एक ऐसी सामान्य त्राकृति-भावना भी बँधती है जिसके कारण हम सबको मनुष्य कहते हैं। इसी प्रकार सबकी रुचि ऋौर प्रकृति में भिन्नता होने पर भी कुछ ऐसी ऋन्तर्भू मियाँ हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलती है। ये अन्तर्भूमियाँ नर-समष्टि की रागात्मिका प्रकृति के भीतर हैं। लोक-हृद्य की यही सामान्य अन्तर्भूमि परखकर हमारे यहाँ 'साधारणीकरण' सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की गई है। वह सामान्य अन्तर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। कान्य-रचना की रूढ़ि या परम्परा, सभ्यता के न्यूनाधिक विकास, जीवन-व्यापार के बदलनेवाले बाहरी रूप-रंग इत्यादि पर यह स्थित नहीं है। इसकी नींव गहरी है। इसका सम्बन्ध हृदय के भीतरी मूल देश से है, उसकी सामान्य वासनात्मक सत्ता से है।

जिस 'व्यक्तिवाद' का ऊपर उल्लेख हुआ है उसने स्वच्छन्दता के आन्दालन (romantic movoment) के उत्तर-काल से वड़ा ही विकृत रूप धारण किया। यह 'व्यि वाद' यदि पुर्ण रूप से स्वाकार किया जाय तो किवता लिखना व्यर्थ ही समिनिए। किवता इसो लिए लिखी जाती है कि एक ही भावना सैकड़ों, हजारों क्या, लाखों दूसरे आदमी बहुण करें। जब एक के हृद्य के साथ दुमरे के हृद्य की कोई समानता ही नहीं तब एक के मार्वों का दूसरा क्यों आर कैसे बहुण करेगा? ऐसी अवस्था में ता यही सम्भाव है कि हृद्य द्वारा मार्भिक या भोतरो प्रहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत विरोपता के विचित्रय द्वारा ऊपरी कुत्रल भाव उत्पन्त कर दना ही बहुत सम्भा जाय। हुआ भी यही। और हृद्यों से अपने हृद्य की भिन्तता और विचित्रता दिखाने के लिए बहुत से लोग एक-एक काल्पनिक हृद्य अतिर्मित दकरके ति लगे। काव्यक्तेत्र 'नकली हृद्यों' का एक कारखाना हो गया।

उपर जो कुछ कहा गया उससे जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य-हृष्टि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से 'सामान्य' के उद्घाटन की श्रोर बराबर रही है। किसी न किसी 'सामान्य' के प्रतिनिधि होकर ही 'विशेष' हमारे यहाँ के काव्यों में श्राते रहे हैं। पर योरपोय काव्य-हृष्टि इधर बहुत दिनों से विरत्न विरोप के विश्वान को श्रोर रही है। हमारे यहाँ के किंव उस सच्चे तार की भकार सुनाने में ही सन्सुष्ट रहे जो मनुष्य-मात्र के हृदय के भीतर से होता हुश्रा गया है। पर उन्नोसवी शताब्दी के बहुत-से विलायती काव एसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जो न कहीं होते हैं श्रीर न हो सकत हैं। सारांश यह कि हमारी वाणो भावचेत्र के बीच 'भेदों में श्रभेद' को उपर करता रही श्रीर उनकी वाणो भूठे-सच्चे विलच्नण भेद खड़े करके लोगों को चमत्कृत करने में लगी।

'कल्पना' और 'व्यक्तित्तव' की, पाश्चात्य समीज्ञा-चेत्र में, इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के औरसब पत्तों से दृष्टि हटकर इन्हों दो पर जा जमी। 'कल्पना' काव्य का बोध-पत्त है। कल्पना में आई हुई रूप-व्यापार-योजना का किंव या श्रोता को अन्तः साज्ञातकार या बोध होता है। पर इस बोधपत्तके अतिरि काव्य का भावपत्त भी है। कल्पना को रूप योजना के लिये प्रेरित करनेवाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमानेवाल रित, कम्णा, कोंध, उत्साह, आश्वार्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से आपतीय दृष्टि ने भावपत्त को प्रधानना दी और रस के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की। पर पिश्वम में कल्पना' कल्पना' की पुकार के सामने धीरे-धीरे समीत्तकों का ध्यान भावपत्त से हट गया और बोधपत्त ही पर भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हलके आनन्द के रूप में मानी जाने लगी जिस आनन्द के लिये हम नई नई, सुन्दर, भड़कीली और विलत्तण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार किंव तमाशा दिखानेवाले के रूप में श्रीर श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशवीन के रूप में समें जाने लगे। केवल देखने का आनन्द कु विलत्त्रण को देखने का कुतूहल- मात्र होता है।

'व्यक्तित्व' ही को ले उड़ने से जो परिणाम हुआ है उसका कुछ आभास उपर दिया जा चुका है। 'कल्पना' और 'व्यक्तित्व' पर एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई प्रकार 'वादों' की इमारतें खड़ी हुईं। इटली-निवामी कोसे (benedetto crece) ने 'अभिव्यं जनावाद' के निरूपण में बड़े कठोर आप्रद के साथ कला की अनुभूति को ज्ञान या बोध-स्वरूप ही माना है उन्होंने उसे स्वयं-प्रकाश ज्ञान (Intuition) प्रत्यच्च ज्ञान तथा बुद्ध-व्यावसाय-सिद्ध या विचार-प्रसूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में आई हुई वस्तु-व्यापार-योजना का ज्ञान मात्र माना है। वे इस ज्ञान को प्रत्यच्च ज्ञान और स्वतःपूर्ण मानकर चले हैं। वे इस निर्पेच्ता को बहुत दूर जक घसीट ले गये हैं। भावों या मनोविकारों तक को उन्होंन काव्य की उक्ति का विधायक अवयव नहीं माना है। पर न चाहने पर भी अभिव्यंजना

या उँकि के अनिभव्यक्त पुर्व रूप में भावों की सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी है। उससे अपना पोछा वे छुड़ा नहीं सके हैं 🕸।

काव्य-समीज्ञा के ज्ञेत्र में व्यक्ति की ऐसी दीवार खड़ी हुई, 'विशेष' के स्थान पर सामान्य या विचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का इतना डर समाया कि कहीं-कहीं त्र्रालोचना भी काव्य-रचना के ही रूप में होने लगी। कला की कृति को परिचा के लिए विवेचन पद्धति का त्याग-सा होने लगा। हिन्दी की मासिक पत्रिकात्रों में समालोचना के नाम पर आज-कल जो अद्भृत और रमणीय शब्द-योजना-मात्र कभी-कभी देखने में त्राया करती है वह इसी पाश्चात्य प्रवृत्ति का अनुकारण है। पर यह भी समभ रखना चाहिए कि योरप में साहित्य-सम्बन्धी ऋन्दोलनों की ऋाय बहुत थोड़ी होती है। कोई त्रान्दोलन दस-बारह वर्ष से ज्यादा नहीं चलता। ऐसे **ऋान्दोलनों के कारण वहाँ इस बोसवीं शताब्दी में ऋाकर काव्यत्तेत्र** के बीच बड़ी गहरी गड़बड़ी ऋौर अव्यवस्था फैली। काव्य की स्वाभा-विक उमंग के स्थान पर नवीनता के लिये त्राकुलता-मात्र रह गई। कविता चाहे हो, चाहे न हो; कोई नवीन रूप या रंगढंग अवश्य खबा हो। पर कोरी नवीनता केंवल मरे हुए आन्दोलन का इतिहास ब्रोड़ जाय तो छोड़ जाय, कविता नहीं खड़ी कर सकती। केवल नवीनता श्रौर मौलिकता की बढ़ी-चढ़ी सनक में सच्ची कविता की त्र्योर ध्यान कहाँ तक रह सकता है १ कुछ लोग तो नए-नए ढंग की उच्छ' खलता, वकता, असम्बद्धता, अनर्गतता इत्यादि का ही प्रदर्शन करने में लगे। थोड़े से ही सच्ची भावनावाले कवि प्रकृत मार्ग पर

<sup>\*</sup>Matter is emotivity not aesthetically elaborated i. e. impression. Form is elaboration and expression. + + + Sentiments of impressions pass by means of words from the obscure region of the soul into the clarity of the comtemplative gpirit—'Aesthetic'.

चलते दिखाई पड़ने लगे। समालोचना भी ऋधिकत्र हवाई ढंग की होने लगी%।

योरप में इधर पचास वर्ष के भीतर 'रहस्यवाद', 'कलावाद', 'व्यक्तिवाद' इत्यादि जो अनेक 'वाद' चले थे वे अब वहाँ मरे हुए आन्दोलन समभे जाते हैं। इन नाना 'वादों' से ऊबकर लोग अब फिर साफ हवा में आना चाहते हैं। किसी कविता के सम्बन्ध में किसी 'वाद' का नाम लेना अब फैशन के खिलाफ माना जाने लगा है। अब कोई वादो समभे जाने में किव अपना मान नहीं सममते है।

\*Wherever attempts at sheer newness in poetry were made, they merely ended in dead movements + + + Criticism became more dogmatic and unreal, poetry more eccentric and chastic,

-"A Survey of Modernist Poetry" by Laura Riding and Robert Graves (1927).

†The modernist poet does not have to issue a programme declaring his intentions toward the reader or to issue an anneuncement of tectics. He does not have to call himself an individualist (as the Imagist poet did) or a mystic (as the poet of the Anglo-Irish dead movement did) or a naturalist (as the poet of the Georgian dead movement did)—"A Survey of modernist Poetry" Laura Ridiny and Robert Graves (1927).

### रसात्मक-बोध के विविध रूप

संसार-सागर की रूप-तरंगों से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण श्रौर इसी की रूप-गति से उसके भीतर विविध भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है। सौन्दर्य, माधुर्य्य, विचित्रता, भीषणता, करूता इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों श्रीर व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। हमारे प्रेम, भय, आश्चार्य, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल त्र्यालम्बन बाहर ही के हैं— इसी चारों त्र्योर फैले हुए रूपात्मक जगत् के ही हैं। जब हमारी आँखें देखने में प्रवृत्त रहती हैं तब रूप हमारे बाहर प्रतीत होते हैं; जब हमारी वृति अन्तमूर्ख होती है तब रूप हमारे भीतर दिखाई पड़ते हैं। बाहर भीतर दोनों स्रोर रहते हैं रूप ही । सुन्दर, मधुर, भीषण या करू लगनेवाले रूपों या व्यापारी से भिन्न सौन्दर्य'माधुर्य्य, भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं। सौन्दर्य की भावना जगना सुन्दर-सुन्दर वस्तुऋों या व्यापारों का मन में ऋाना ही है । इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की सुन्दरता, भीषणता र्ऋाद् की भावना भी रूप होकर मन में उठती है। किसी की दयाशीलता या क्रूरता की भावना करते समय दया या क्रूरता के किसी विशेष व्यापार यो दृश्य का मानसिक चित्र ही मन में रहता है, जिसके अनुसार भावना तीत्र या मन्द होती है। तात्पर्य यह कि मानसिक रूप-विधान का नाम ही सम्भावना या कल्पना है।

मन के भीतर यह रूप-विधान दो तरह का होता। या तो यह कभी के प्रत्यत्त देखी हुई वस्तुत्रों का ज्यों का त्यों प्रतिबिंब होता है अथवा प्रत्यत्त देखे हुए पदार्थें के रूप, रंग, गित स्त्रादि के आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान। प्रथम प्रकार की आभ्यन्तर रूप-प्रतीति स्मृति कहलाती है श्रीर द्वितीय प्रकार की रूप-योजनी या मूर्ति-विधान को कल्पना कहते हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इन दोनों प्रकार के भीतरी रूप-विधानों के मूल हैं प्रत्यत्त श्रमुभव किए हुए बाहरी रूप-विधान। श्रतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए—

# १ प्रत्यत्त रूप-विधान' २ स्मृत रूप-विधान श्रौर ३ कल्पित रूप-विधान ।

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में त्रा सकें, यही हम यहाँ दिखाना चाहते हैं। किल्पत रूप-विधान द्वारा जागरित मार्मिक त्रानुभूति तो सर्वत्र रसानुभूति मानी जाती है। प्रत्यत्त या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक त्रानुभूति भी विशेष दशात्र्यों में रसानुभूति की कोटि में त्रा सकती है, इसी बात की त्रोर ध्यान दिलाना इस लेख का उद्देश्य है।

### प्रत्यच रूप-विधान

भावुकता की प्रतिष्ठा करनेवाले मूल द्याधार या उपादान ये ही हैं। इन प्रत्यक्ष रूपों की मार्मिक त्रजुभूति जिनमें जितनी ही त्रधिक होती हैं वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्त होते हैं। जो किसी मुख के लावण्य, वनस्थली की सुपमा, नदी या शैलतटी की रमणीयता, कुसुम-विकास की प्रफुल्लता, प्राम-दृश्यों की सरल माधुरी देख मूग्ध नहीं होता; जो किसी प्राणी के कष्ट-व्यंजक रूप त्रौर चेष्टा पर करणाई नहीं होता; जो किसी पर निष्ठुर अत्याचार होते देख कोध से नहीं तिलमिलाता, उसमें काव्य का सच्चा प्रभाव प्रहण करने की ज्ञमता कभी नहीं हो सकती। जिसके लिये ये सब कुछ नहीं हैं उसके लिए सच्ची किता की त्रच्छी से त्रच्छी उक्ति भी कुछ नहीं हैं। वह यदि किसी कितता पर वाह-वाह करे तो सममाना चिहए कि या तो वह भावुकता या सहदयता की नक्षल कर

रहा है अथवा उस रचना के किसी ऐसे अवयव की ओर दत्तचित्त हैं जो स्वतः काव्य नहीं, है। भायुकता की नक़ल करनेवाले श्रोता या ाषठक ही नहीं, किव भी हुआ करते हैं। वे सचे भायुक किवयों की वाणी का अनुकारण बड़ी सफाई से करते हैं और अच्छे किव कहलाते हैं। पर सूक्ष्म और मार्मिक दृष्ट उनकी रचना में हृदय की निश्चेष्टता का पता लगा लेती है। किसी काल में जो सैंकड़ों किव प्रसिद्ध होते हैं उनमें सच्चे किव —ऐसे किव जिनकी तीव अनुभूति ही वास्तव में कल्पना को अनुकूल रूप-विधान में तत्पर करती हैं—दस पाँच ही होते हैं

'प्रत्यज्ञ' से हमारा ऋभिप्राय केवल चाजुप ज्ञान से नहीं है। रूप शब्द के भीतर शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श भी समक लेना चाहिए। वस्तु-ज्यापार-वर्णन के अन्तर्गत ये विषय भी रहा करते हैं। फुलों और पिचयोंके मनोहर आकर और रगं का ही वर्णन कवि नहीं करते; उनकी सुगन्ध,कोमलता श्रौर मधुर स्वार का भी वे बराबर वर्णन करते हैं। जिन लेखकों या कवियों की घाण-शक्ति तीत्र होती है वे ऐसे स्थलों की गन्धात्मक विशेषता का वर्णन कर जाते हैं जहाँ की गन्ध-विशेष का थोड़ा-बहुत अनुभव तो बहुत से लोग करते हैं पर उसकी ओर स्पष्ट ध्यान नहीं देते। खलियानों श्रीर रेलवे-स्टेशनों पर जाने से भिन्न-भिन्न प्रकार की गन्ध का अनुभव होता है। पुराने कवियों ने तुरन्त की जोती हुई भूमि से उठी हुई सोंधी महँक का, हिरनों के द्वारा चरी हुई दुब की ताजी गमक का उल्लेख किया है। फरासीसी उपन्यासकार जोला की गन्धानुभूति बड़ी सूक्ष्म थी । उसने योरप के कई नगरों श्रीर स्थानों की गन्धे की पहचान बताई। इसी प्रकार बहुत से शब्दों का अनुभव भी बहुत सूक्ष्म होता है। रात्रि में, विशेषतः वर्षा की रात्रि में, मींगुरों त्रोर मिल्लियों के मंकार मिश्रित सीत्कार का बँधा तार सुनकर लड़कपन में मैं यही समफता था कि रात बोल रही है। कवियों ने कलियों के चटकने तक के शब्द का उल्लेख किया है।

ऊपर गिनाए हुए तीन प्रकार के रूप-विधानों में से अन्तिम (कल्पित) ही काव्य-समीचकों ऋौर साहित्य-मीमांसकों के विचार-चेत्र के भीतर लिये गए हैं और लिये जाते हैं। बात यह है कि काव्य शब्द व्यापार है। वह शब्द संकेतों के द्वारा ही अन्तस् में वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति-विधान करने का प्रयन्न करता है। अतः जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का सम्बन्ध है वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही होते हैं। किव जिन वस्तुओं और व्यापारों का वर्णन करने बैठता है वे उस समय उसके सामने नहीं होते, कल्पना में ही होते हैं। पाठक या श्रोता भी अपनी कल्पना द्वारा ही उनका मानस साचात्कार करके उनके आलम्बन से अनेक प्रकार के रसानुभव करता है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि किव-कर्म का निरूपण करनेवालों का ध्यान रूप-विधान के कल्पना पत्र ही रहे; रूपों और व्यापारों के प्रत्मच बोध और उससे सम्बद्ध वास्तिवक भावानुभूति की बात अलग ही रखी जाय।

उदाहरण के रूप में ऊपर लिखी वात यों कही जा भकती है।
एक स्थान परह मने किसी अत्यन्त रूपवती खी का स्मित आनन और
चंचल भ्र-विलास देखा और मुग्ध हुए अथवा किसी पर्वत के अंचल
की सरस सुषमा देख उसमें लीन हुए। इसके उपरान्त किसी प्रतिमालय
और चित्रशाला में पहुँचे और रमणी की वैसी ही मधुर मूर्ति अथवा
उसी प्रकार के पर्वतांचल का चित्र देख लुट्ध हुए। फिर एक तीसरे
स्थान पर जाकर किवता की कोई पुस्तक उठाई और उसमें वैसी ही
नायिका अथवा वैसी ही हश्य का सरस वर्णन पढ़ रसमझ हुए। पिछले
दो स्थलों की अनुभू नियों को ही कनागत या काव्यगत मान प्रथम प्रकार
की (प्रत्यन्त या वास्तिवक) अनुभू ति का विचार एकदम किनारे रखा
गया। यहाँ तक कि प्रथम से शेष दो का कुछ सम्बन्ध ही न सममा
जाने लगा। कोरे शब्द-व्यवसायी केशवदासजी को कमल और चन्द्र
को प्रत्यन्त देखने में कुछ भी आनन्द नहीं आता था; केवल काव्यों में
उपमा-उत्येन्ता आदि के अन्तर्गत उनका वर्णन या उल्लेख ही भाता था—

''देखे मुख भावे, श्रनदेखेई कमल चन्द; ताते मुख मुखे, सखी ! कमलो न चन्द री।'' इतने पर भी उनके किव होने में कोई सन्देह नहीं किया गया।

अही बात योरप में भी बढ़ती-बढ़ती बुरी हद को पहुँची। कलागत अनुभूति को वास्तविक या प्रत्यत्त अनुभूति से एकदम पृथक् और स्वतन्त्र निरूपित करके वहाँ कवि का एक त्रालग "काल्पनिक जगत्" कहा जाने लगा। कला-समीच्चकों की त्रोर से यह धारणा उत्पन्न की जाने लगी कि जिस प्रकार किव के 'काल्पनिक जगत्' के रूप-व्यापारों की संगति प्रत्यच् या वास्तविक जगत् के रूप-व्यापारों से भिलाने की त्र्यावश्यकता नहीं उसी प्रकार उसके भीतर व्यंजित ऋनुभूतियों का सामंजस्य जीवन की वास्तविक अनुभूतियों में हूँ ढ़ना आवश्यक है। इस दृष्टि से काव्य का हृदय पर उतना ही ऋौर वैसा ही प्रभाव स्वी-कार गया जितना और जैसा किसी परदे के बेलबूटे, मकान की नकाशी, सरकस के तमारा तथा भाँड़ों की लफ्फाजी, उद्येल कूद या रोने-धोने का पड़ता है । इस धारणा के प्रचार से, जान में या अनजान में, कविता का लक्ष्य बहुत नीचा कर दिया गया। कहीं-कहीं तो वह अभीरों के शौक की चीज सममी जाने लगी। रिज और गुण-प्राहक बनने के लिए जिस प्रकार वे तरह तरह की नई-पुरानी, भलो-बुरी तसवोरें इकट्ठी करते, कलावन्तों का गाना-बजाना सुनते, उसी प्रकार कविता की पुस्तकें भी अपने यहाँ सजाकर रखते और कवियों की चर्चा भी दस ऋादमियों के बीच बैठकर करते। सारांश यह कि 'कला' शब्द के प्रभाव से कविता का स्वरूप तो हुआ सजावट या तमाशा और उद्देश्य हुआ मनोरंजन या मन बहलाव । यह 'कला' शब्द आजकल हमारे यहाँ भी साहित्य-चर्चा में बहुत जरूरी सा हो रहा है। इससे न जाने कच पीछा छूटेगा १ हमारे यहाँ के पुराने लोगों ने काव्य को ६४ कलास्रों में गिनना ठीक नहीं सममा था।

श्रव यहाँ पर रसात्मक श्रनुभूति की उस विशेषता का विचार करना चाहिए जो उसे प्रत्यत्त विषयों को वास्तविक श्रनुभूति से पृथक् करती प्रतीत हुई है। इस विशेषता का निरूपण हमारे यहाँ साधारणोकरण के श्रन्तर्गत किया गया है। 'साधारणीकरण' का श्रभिप्राय यह है कि किसी कान्य में वर्णित श्रालम्बन केवल भाव की व्यंजना करनेवाले पात्र ( श्राश्रय ) का ही श्रालम्बन नहीं रहता बल्कि पाठक या श्रोदा का भी-एक ही नहीं अनेक पाठकों और श्रोताओं का भी-न्यालम्बन हो जाता है। श्रतः उस त्रालम्बन के प्रति व्यंजित भाव में पाठकों या श्रोतात्रों काभी हृद्य योग देता हुत्रा उसी भाव का रसात्मक अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि रस-दशा में अपनी पृथक् सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है अर्थात काव्य में प्रस्तुत विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध रूप में नहीं देखते, अपनी योगन्नेम-वासना की उपाधि से यस्त हृदय द्वारा प्रदण नहीं करते; बल्क निर्विशेष, श्रद्ध श्रीर मुक्त हृद्य द्वारा प्रहण करते हैं। इसी को पाश्चात्य समीचा-पद्धति में ऋहं का विसर्जन श्रीर नि:संगता(Lmpdrsonhaliy and Detachment) कहते हैं। इसी को चाहे रस का लोकोत्तरत्व या ब्रह्मानन्द-सहोदरत्व कहिए, चाहे विभावन-व्यापार का ऋलौकिकत्व। अलोकिकत्व का अभिप्राय इस लोक से सम्बध न रखनेवाली कोई स्वर्गीय विभृति नहीं इस प्रकार के केवल भाव-व्यंज़क ( तथ्य-बोधक नहीं) और स्तुति परक शब्दों को समीत्ता के तेत्र में घसीटकर पश्चिम में इधर अनेक प्रकार के अर्थशून्य वागाडम्बर खड़े किए गए थे। 'कला कला के लिए' नामक सिद्धान्त के प्रसिद्ध व्याख्याकार डाक्टर बैडले बोले ''काव्य श्रात्मा है"। डाव्मकेल साहब ने फरमाया ''काव्य एक त्र्यखण्ड तत्त्व या शक्ति है जिसकी गति द्यमर है"।% बंगभाषा के प्रसाद से हिन्दो में भी इस प्रकार के त्र्यनेक मधुर प्रलाप सुनाई पड़ा करते हैं।

अब प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार काव्य में वर्णित आलम्बनों के कल्पना में उपस्थित होने पर साधारणीकरण होता है उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ आलम्बनों के

Poetrs is a Spirit; -Bradely

Poetry is a continuous sudstance or energy whose Progaess is immortal—Waekail

प्रत्यच्च सामने त्राने पर भी उन त्रालम्बनों के सम्बन्ध में लोक के साथ—या कम से कम सहृदयों के साथ—हमारा तादात्म्य रहता है। ऐसे विषयों या त्रालम्बनों के प्रति हमारा जो भाव रहता है वही भाव श्रौर भी बहुत से उपस्थित मनुष्यों का रहता है। वे हमारे स्रौर लोक के सामान्य त्रालम्बन रहते हैं। साधारणीकरण के प्रभाव से काव्य-श्रवण के समय व्यक्तित्व का जैसा परिहार हो जाता है वेसा ही प्रत्यच या वास्तविक ऋतुभूति के समय भी कुछ दशाओं में होता है। ऋतः इस प्रकार की प्रत्यज्ञ या वास्तविक ऋनुभूतियों को रसानुभूति के श्रन्त-र्गत मानने में कोई बाधा नहीं । मनुष्य-जाति के सामान्य त्रालम्बनों के आँखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति ऋपना भाव व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुभूति में योग देंगे श्रौर यदि दूसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा हृद्य योग देगा। इसके लिए आवश्यक इतना ही है कि हमारी आँखों के सामने जो विषय उपस्थित हों वे मनुष्य मात्र सहृदय मात्र के भावात्मक सत्त्व पर प्रभाव डालनेवाले हों। रस में पूर्णतया मग्न करने के लिए काव्य में भी यह त्रावश्यक होता है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके तब तक रस में पूर्णतया लीन करने की शिक्त उसमें नहीं होती । किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी अत्यन्त कुरूप और दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है, पर उस स्त्री के वर्णन द्वारा शृंगार रस का त्रालम्बन नहीं खड़ा हो सकता। ऋतः वह काव्य भाव-व्यंजक मात्र होगा, विभाव का प्रतिष्ठापक कभी नहीं होगा । उसमें विभावन व्यापार हो ही न सकेगा। इसी प्रकार रौद्र रस के वर्णन में जब तक त्रालम्बन का चित्रण इस रूप में न होगा कि वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके तब तक वह वर्णन भाव-व्यंजक मात्र रहेगा, उसका विभावपद्म या तो शून्य होगा अथवा अशक्त। पर भाव और विभाव दोनों पत्तों के सामंजस्य के बिना रस में पर्ण मग्नता हो नहीं सकता । ऋतः केवल भाव-व्यंजक काव्यों में होता यह है कि पाठक या श्रोता अपनी खोर से अपनी कल्पना और रुचि के अनुसार आलम्बन का आरोप या आन्नेप किए रहता है।

जैसा कि ऊपर कह आए हैं रसात्मक अनुभूति के दो लज्ञण ठहराए गए हैं—

- (१) अनुभ्ति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार और
- (२) किसी भाव के आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ साधारणी-करण अर्थात् उस आलम्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी भाव का उदय।

यदि हम इन दोनों बातों को प्रत्यज्ञ उपस्थित त्र्यालम्बनों के प्रति जगनेवाले भावों की त्र्यनुभूतियों पर घटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भावों में तो ये वातें कुछ ही दशात्रों में या कुछ अंशों तक घटित होती हैं त्र्योर कुछ में बहुत दूर तक या बराबर।

'रित भाव' को लीजिए। गहरी प्रेमानुभूति की दशा में मनुष्य रसलोक में ही पहुँचा रहता है। उसे अपने तन-बदन की सुध नहीं रहती, वह सब कुछ भूल कभी फूला-फूला फिरता है, कभी खिन्न पड़ा रहता है। हर्ष, विपाद, स्मृति इत्यादि अनेक संचारियों का अनुभव वह वीच-बीच में अपना व्यक्तित्व भूला हुआ करता है। पर अभिलाप, औत्सुक्य आदि कुछ दशाओं में अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध जितना ही अधिक और घनिष्ट होकर अन्तःकारण में स्फुट रहेगा प्रेमानुभूति उतनो ही रसकोटि के बाहर रहेगी। 'अभिलाप' में जहाँ अपने व्यक्तित्व का सम्बन्ध अत्यन्त अल्प यासूक्ष्म रहता है—जेसे, रूप-अवलोकन मात्रका अभिलाप; प्रिय जहाँ रहे सुख से रहे इस बात का अभिलाप—वहाँ वास्तविक अनुभूति रस के किनारे तक पहुँची हुई होती है। आलम्बन के साधारणीकरण के सम्बन्ध में यह समफ रखना चाहिए कि रित भाव की पूर्ण पृष्टि के लिए कुछ काल अपेज्ञित होता है। पर अत्यन्त मोहक आलम्बन को सामने पाकर कुछ ज्ञां के लिए तो प्रेम के प्रथम अवयवक्ष का उदयः एक साथ बहुतों के हृदय में होगा। वह ऋवयव है, ऋच्छा या रमणीय लगना।

'हास' में भी यही बात होतो है कि जहाँ उसका पात्र सामने आया कि मनुष्य अपना सारा सुख-दुख भूल एक विलज्ञण आह्नाद का अनुभव करता है, जिसमें बहुत से लोग एक साथ योग देते हैं।

अपने निज के लाभवाले विकट कर्म की श्रोर जो उत्साह होगा वह तो रसात्मक न होगा, पर जिस विकट कर्म को हम लोककल्याण-कारी समफोंगे उसके प्रति हमारे उत्साह की गति हमारी व्यक्तिगत परिस्थिति के संकुचित मण्डल से बद्ध न रहकर बहुत व्यापक होगी। स्वदेश-प्रेम के गीत गाते हुए नवयुवकों के दल जिस साहस-भरी उमंग के साथ कोई कठिन या दुष्कर कार्च्य करने के लिए निकलते हैं, वह वीरत्व की रसात्मक श्रनुभूति है%।

क्रोध, भय, जुगुप्सा श्रौर करुणा के सम्बन्ध में साहित्य-प्रेमियों को शायद कुछ श्रंडचन दिखाई पड़े क्योंकि इनकी वास्तविक श्रनुभूति

अ प्राज-कल के बहुत गम्भीर प्रगरेज समालोचक रिचर्ड म ( 1. A Richards ) को भी कुछ दशाश्रों में वास्तविक श्रनुभूति के रसात्मक होने का श्राभास सा हुशा है, जैसा कि इन एंक्तियों से प्रकट होता है—

There is no such gulf between Poetry and life as overliterary person sometimes suppose. There is no gap between our every day emotional life and the material of poetry. The verbal expression of this life, at its finest' is forced to use the technique of poetry.  $\times$   $\times$  + lf we do not live in consonance with good poetry, we must live in consonance with bad Poetry. I do not see how we can avoid the conclusion that a general insensitivity to poetry does witness allow level of general imaginative life.

Practical Criticism. (Summary)

दु:खात्मक होती है। रसास्वाद आनन्द-स्वरूप कहा गया है, अतः दु:खरूप अनुभूति रस के अन्तर्गत कैसे ली जाती है, यह, प्रश्न कुछ गड़्-बड़ डालता दिखाई पड़ेगा। पर 'आनन्द' शब्द को व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल अर्थ में प्रहण करना सुक्ते ठीक नहीं जँचता। उसका अर्थ में हत्य का व्यक्ति-बद्ध दशा से मुक्त और हलका होकर अपनी किया में तत्पर होना ही उपयुक्त सममता हूँ। इस दशा की प्राप्ति के लिए समय समय पर प्रवृत्ति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। करण-रस-प्रधान नाटक के दर्शकों के आँसुओं के सम्बन्ध में यह कहना कि "आनन्द में भी तो आँसू आते हैं" केवल बात टालना है। दर्शक वास्तव में दु:स्व ही का अनुभव करते हैं। हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण वह दु:ख भी रसात्मक होता है।

श्रव कोध श्रादि को श्रलग-श्रलग देखिये। यदि हमारे मन में किसी ऐसे के प्रति कोध है जिसने हमें या हमारे किसी सम्बन्धी को पीड़ा पहुँचाई है तो उस कोध में रसात्मकता न होगी।

पर किसी लोकपीड़क या कर्कमां अत्याचारी को देख-सुनकर जिस कोध का संचार हममें होगा वह रसकोटि का होगा जिसमें प्रायः सब लोग योग देंगे। इसी प्रकार यदि किसी माड़ी से शेर निकलता देख हम भय से काँपने लगें तो यह भय हमारे व्यक्तित्व से इतना अधिक सम्बद्ध रहेगा कि आलम्बन के पूर्ण स्वरूप-प्रहण का अवकाश न होगा और हमारा ध्यान अपनी ही मृत्यु, पीड़ा आदि परिणामों की ओर रहेगा। पर जब हम किसी वस्तु की भयंकरता को, अपना ध्यान छोड़, लोक से सम्बद्ध देखेंगे तब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे रहेंगे। इसी प्रकार किसी सड़ी गली दुर्गन्धयुक्त वस्तु के प्रत्यच्च सामने आने पर हमारी संवेदना का जो चाभ-पूर्ण संकोच होगा वह तो स्थूल होगा; पर किसा ऐसे घृणित आचरणवाले के प्रति जिसे देखते ही लोक-कचि के विघात या आकुलता की भादना हमारे मन में होगी, हमारी जुगुण्सा रसमयी होगी।

'शोक' को लेकर विचार करने पर हमारा पत्त बहुत स्पष्ट हो जाता है। अपनी इष्ट-हानि या अनिष्ट प्राप्ति से जो 'शोक' नामक वास्तविक दुःख होता है वह तो रसकोटि में नहीं आता, पर दूसरों की पीड़ा, वेदना देख जो 'करुणा' जगती है उसको अनुभूति सची रसानुभूति कही जा सकती है। 'दूसरों' से तात्पर्य ऐसे प्राणियों से है जिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। 'शोक' अपनी निज की इष्ट-हानि पर होता है और 'करुणा' दूसरों की दुर्गति या पीड़ा पर होती है। यही दोनों में अन्तर है। इसी अन्तर को लक्ष्य करके काव्यगत पात्र (आश्रय) के शोक की पूर्ण व्यञ्जना द्वारा उत्पन्न अनुभूति को आचार्यों ने शोक-रस न कहकर 'करुण-रस' कहा है। कि गणा ही एक ऐसा व्यापक भाव है जिसकी प्रत्यत्त या वास्तविक अनुभूति सब रूपों में और सब दशाओं में रसात्मक होती है। इसी से भवभूति ने करुण-रस को ही रसानुभूति का मूल माना और अँगरेज किव शेली ने कहा कि "सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले"।

अब प्रकृति के नाना रूपों पर आइए। अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को सामने प्रत्यच्च देख हम जिस मधुर भावना का अनुभव करते हैं क्या उसे रसात्मक न मानना चाहिए? जिस समय दूर तक फैले हरे-भरे टोलों के बीच से घूम घूमकर बहते हुए स्वच्छ नालों, इधर-उधर उभरी हुई वेडोल चट्टानों और रंग-विरगे फूलों से गुझी हुई माड़ियों की रमणीयता में हमारा मन रमा रहता है, उस समय स्वार्थ-मय जीवन की ग्रुष्कता और विरसता से हमारा मन कितनी दूर रहता है। यह रसदशा नहीं तो और क्या है ? उस समय हम विश्व-काव्य के एक पृष्ठ के पाठक के रूप में रहते हैं। इस अनंत दृश्य-काव्य के हम सदा कठपुतली की तरह काम करनेवाले अभिनेता ही नहीं बने रहते; कभी-कभी सहृद्य दर्शक की हैसियत को भी पहुँच जाते हैं। जो इस दंशा को नहीं पहुँचते उनका हृदय बहुत संकुचित या निम्न कोटि का होता है। किवता उनसे बहुत दूर की वस्तु होती है; किव

वे भले ही समभे जाते हों। शब्द-काव्य की सिद्धि के लिए वैस्तु-काव्य का ऋतुशीलन परम ऋावश्यक है।

उपर्यु क्त विवेचन से यह सिद्ध है कि रसानुभूति प्रत्यन्न या वास्त-विक श्रनुभूति से सर्वथा पृथक् कोई श्रंतृवृत्ति नहीं है बल्कि उमी का एक उदात्त श्रोर श्रवदात स्वरूप है। हमारे यहाँ के श्राचार्यों ने स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित भाव ही रसरूप में जगा करते हैं। यह वासना या संस्कार वशानुक्रम से चली श्राती हुई दीर्घ भाव-परंपरा का मनुष्य-जाति की श्रन्तःप्रकृति में निहित संचय है।

## स्मृत रूप-विधान

जिस प्रकार हमारी श्राँखों के सामने श्राए हुए कुछ रूपव्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यच की हुई कुछ परोच्च वस्तुश्रों का वास्तविक स्मरण भी कभी-कभी रसात्मक होता है। जब हम जन्मभूमि या स्वदेश का, बाल-सखाश्रों का, कुमार-श्रवस्था के श्रतीत हश्यों श्रीर परिचित स्थानों श्रादि का स्मरण करते हैं, तब हमारी मनोवृत्ति स्वाथ या शरीर-यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव-चेत्र में स्थित हो जाती है। नीति-कुशल लोग लाख कहा करें कि "बीती ताहि बिसारि दे", "गई मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ ?" पर मन नहीं मानता, श्रतीत के मधुस्नात में कभी-कभी श्रवगाहन किया हो करता है। ऐसा 'स्मरण' वास्तविक होने पर भी रसात्मक होता है। हम सचमुच स्मरण करते हैं श्रीर रसमग्न होते हैं।

स्मृति दो प्रकार की होती है—(क) विशुद्ध स्मृति श्रौर (ख) प्रत्यचाश्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान।

# (क) विशुद्ध स्मृति

यों तो नित्य न जाने कितनी बातों का हम स्मरण किया करते हैं पर इनमें से कुछ बातों का स्मरण ऐसा होता है जो हमारी मनोवृत्ति को शरीरं-यात्रा के विधानों की उलमन से अलग करके शुद्ध मुक्त भाव-भूमि में ले जाता है। प्रिय का स्मरण, बाल्यकाल या यौवनकाल के अतोव जीवन का स्मरण, प्रवास में स्वदेश के स्थलों का स्मरण ऐसा ही होता है। 'स्मरण' संचारी भावों में माना गया है जिसका तात्पर्य यह है कि स्मरण रसकोटि में तभी आ सकता है जब कि उसका लगाव किसी स्थायी भाव से हो। किसी को कोई बात भूल गई हो और फिर याद हो जाय, या कोई वस्तु कहाँ रखी है, यह ध्यान में आ जाय तो ऐसा स्मरण रसच्चेत्र के भीतर न होगा। अब रहा यह कि वास्त-विक स्मरण —िकसी काव्य में विर्णित स्मरण नहीं—केसे स्थायी भावों के साथ सम्बद्ध होने पर रसात्मक होता है। रित, हास और करुणा से सम्बद्ध स्मरण ही अधिकतर रसात्मक कोटि में आता है।

"लोभ ऋोर प्रोति" नामक निवन्ध में हम रूप, गुण ऋादि से स्वतन्त्र साहचर्य्य को भी प्रेम का एक सबल कारण बता चुके हैं। इस साहचर्च्य का प्रभाव सबसे प्रबल रूप में स्मरख-काल के भीतर देखा जाता है। जिन व्यक्तियों की स्रोर हम कभी विशेष रूप से आकर्षित नहीं हुए थे, यहाँ तक कि जिनसे हम चिढ़ते या लड़ते-भगड़ते थे, देश या काल लम्बा व्यवधान पड़ जाने पर हम उनका स्मरण प्रेम के साथ करते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुत्रों पर आते-जाते केवल हमारी नजर पड़ा करती थी, जिनको सामने पाकर हम किसी विशेष भाव का अनुभव नहीं करते थे, वे भी हमारी स्मित में मधु में लिपटी हुई त्राती हैं। इस माधुर्य का रहस्य क्या है ? जो हो, हमें तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि हमारी यह काल-यात्रा, जिसे जीवन कहते हैं, जिन-जिन रूपों के बीच से होती चली त्राती है, हमारा हृदय उन सबको पास समेटकर अपनी रागात्मक सत्ता के अन्तर्भूत करने का प्रयत्न करता है। यहाँ से वहाँ तक वह एक भावसत्ता की प्रतिष्ठा चाहता है । ज्ञान-प्रसार के साथ-साथ रागात्मिका वृत्ति का यह प्रसार एकीकरण या समन्विति की एक प्रक्रिया है। इ.न हमारी त्रात्मा के तटस्थ (Transcendent) स्वरूप का संकेत है; रागात्मक हृदय उसके व्यापक ( Lmmahent ) स्वरूप का । ज्ञान बहा है तो हृदय ईश्वर है। किसी व्यापित या वस्तु को जानना ही बह शक्ति नहीं है जो उस व्यक्ति या वस्तु को हमारी अन्तरस्ता में सम्मिलित कर दे। वह शिक्त है राग या प्रेम।

जैसा कह त्राएहें, रित, हास त्रीर कहणा से सम्बद्ध स्मरण ऋधिक-तर रसच्तेत्र में प्रबेश करता है। त्रिय का स्मरण, बालसखाओं का स्मरण, ऋतीत-जीवन के दृश्यों का स्मरण प्रायः रितभाव सं सम्बद्ध स्मरण होता है। किसी दीन दुखी या पीड़ित व्यक्ति के, उसकी विवर्ण आकृति चेष्टा आदि के स्मरण का लगाव कहणा से होता है। दूसरे भावों के आलम्बनों का स्मरण भी कभी रस-सिक्त होता है— पर वहीं जहाँ हम सहृद्य द्रष्टा के रूप में रहते हैं ऋर्थात् जहाँ आलम्बन केवल हमारी ही व्यक्तिगत भावसत्ता से सम्बन्ध नहीं, सम्पूर्णनर-जीवन की भावसत्ता से सम्बद्ध होते हैं।

### (ख) प्रत्यभिज्ञान

श्रव हम उस प्रत्यत्त-मिश्रित स्मरण को लेते हैं जिसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान में थोड़ा सा श्रंश प्रत्यत्त होता है श्रीर बहुत सा श्रंश उसी के सम्बन्ध से स्मरण द्वारा उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति को हमने कहीं देखा श्रीर देखने के साथ ही स्मरण किया कि यह वही है जो श्रमुक स्थान पर उस दिन बहुत से लोगों के साथ भगड़ा कर रहा था। वह व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यत्त है। उसके सहारे से हमारे मन में भगड़े का वह सारा दृश्य उपस्थित हो गया जिसका वह एक श्रंग था। "यह वही है" इन्हीं शब्दों में प्रत्यभिज्ञान की व्यंजना होती है।

स्मृति के समान प्रत्यिभिक्षान में भी रस-संचार की बड़ी गहरी शक्ति होती है। बाल्य या कौमार जीवन के किसी साथी के बहुत दिनों पीछे सामने अने पर कितने पुराने दृश्य हमारे मन के भातर उमड़ पड़ते हैं श्रीर हमारी वृत्ति उनके मायुर्य में किस प्रकार मग्न हो जाती है! किसी पुराने पेड़ को देखकर हम कहने लगते हैं कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे हम अपने श्रमुक श्रमुक साथियों के साथ बैठा करते थे। किसी घर या चवू तरे को देखकर भी श्रतीत हश्य इसी प्रकार हमारे मन में श्रा जाते हैं श्रीर हमारा मन छुछ श्रीर हो जाता है। छुप्ण के गोकुल से चले जाने पर वियोगिनी गोपियाँ जब जब यमुना-तट पर जाती हैं,तब तब उनके भीतर यही भावना उठती है कि "यह वही यमुना-तट हैं" श्रीर उनका मन काल का परदा फाड़ श्रतीत के उस हश्य-चेत्र में जा पहुँचता है जहाँ श्रीकृष्ण गोपियों के साथ उस तट पर विचरते थे—

मन ह्रे जात अजों वहै वा जमुना के तीर।

प्राचीन कवियों ने भी प्रत्यभिज्ञान के रसात्मक स्वरूप का बारबर विधान किया है। हृद्य को गूढ़ वृक्तियों के सच्चे,पारखी भावमूर्त्ति भवभूति ने शम्ब्रूक का वथ करके दण्डकारण्य के,बीच फिरते हुए राम के मुख से प्रत्यभिज्ञान की बड़ी मार्मिक व्यंजना कराई है—

पुते त एव गिरयो विहवनमयूग-

स्तान्येव मत्त-हरिगानि वनस्थलानि ।

श्रामंजु वंजुञ्जलतानि च तान्यमूनि

नीरन्ध्र-नीब-निचुबानि सरित्तटानि ॥

एक दूसरे प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का रसात्मक प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए ही उक्त किव ने उत्तरराम-चरित में चित्रशाला का समावेश किया है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यभिज्ञान की रसात्मक दशा में मनुष्य मन में आई हुई वस्तुओं में ही रमा रहता है, अपने ज्यक्तित्व को पीछे डाले रहता है।

दशा की विपरीतता की भावना लिए हुए जिस प्रत्यभिज्ञान का उद्य होता है उसमें करुण वृत्ति के सं चालन की बड़ी गहरी शक्ति होती है। कवि श्रीर वक्ता बराबर उसका उपयोग करते हैं। जब हम

किसी ऐसी बस्ती, प्राप्त या घर के खँडहर को देखते हैं जिसमें किसी समय हमने बहुत चहल-पहल या सुखसमृद्धि देखी थी तब "यह वही है" की भावना हमारे हृदय को एक अनिर्वचनीय करुण स्रोत में मफ़ करती है। अँगरेजी के परम भावुक किया गोल्डिस्मिथ ने एक अत्यन्त मार्मिक स्वरूप दिखाने के लिए ही अज़ड़ प्राप्त की रचना की थी

#### स्मृत्याभास कल्पना

अब तक हमने रसात्मक स्मरण और रसात्मक प्रत्यभिज्ञान को विशुद्ध रूप में देखा है अर्थान् ऐसी बातों के स्मरण का विचार किया है जो पहले कमा हमारे सामने हो जुकी हैं। अब हम स कल्पना को लेते हैं जो स्मृति या प्रत्यभिज्ञान का सा रूप धारण करके प्रवृत्त होती है। इस प्रकार की स्मृति या प्रत्यभिज्ञान में पहले देखी हुई बस्तु औं या बातों के स्थान पर या तो पहले सुनी या पढ़ी हुई बातें हुआ करती हैं अथवा अनुमान द्वरा पूर्णतया निश्चित । बुद्धि और बाणी के प्रसार द्वरा मनुष्य का ज्ञान प्रत्यत्त बीध तक ही परिभिन नहीं रहता, वर्त्तमान के आगे पीछे भी जाना है। आगे आनेवालो बातों से यहाँ प्रयोजन नहीं; प्रयोजन है अतीत से। अतोत की कल्पना भावुकों में स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करनी है और कभी-कभी अतिन का कोई बचा हुआ चिह्न पाकर प्रत्यभिज्ञान का सा रूप प्रहण करती है। ऐसी कल्पना के विशेष मार्मिक प्रभाव का कारण यह है कि यह सत्य का आधार लेकर खड़ी होती है। इसका आधार या तो आह शब्द (इतिहास) होता है अथवा शुद्ध अनुमान।

पहले हम स्मृत्याभास कल्पना के उस स्वरूप को लेते हैं जिसका आधार आप्त शब्द या इतिहास होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुरस्मृति मनुष्य में होती है वैसे ही सम्प्रिक्प में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार को स्मृत्याभास कल्पना होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। इसकी मार्मिकता भी निज के अतात जीवन की रमृति की मार्मिकता के ही समान होती है। मानव जीवन की विरक्षाल से 'यली आती हुई अखंड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह भवना आत्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता, अखंडता और व्यापकता का आभास देती है। यह रमृति-स्थरूपा कल्पना कभी-कभी प्रत्यभिज्ञान का भी रूप धारण करती है। प्रसंग उठने पर जैसे इतिहास द्वारा ज्ञात किसी घटना या इश्य के व्योरों को कहीं बैठे बैठे हम मन में लाया करते हैं और कभी-कभी उनमें लीन हो जाते हैं वैसे ही किसी इतिहास-प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना चट उस स्थल पर घटित किसी मार्मिक पुरानी घटना अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले कुछ ऐतिहासिक व्याक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है, जहाँ से हम फिर वर्त्तामान की ओर लौटकर कहने लगते हैं कि "यह वही स्थल है जो कभी सजावट से जगमगाता था,जहाँ अमुक सम्राट्सभासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे;यह वही फाटक है जिस पर ये ये वीर अद्भुत पराक्रम के साथ लड़े थे इत्धिद्र,,। इस प्रकार हम उस काल से. लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के प्रभार का आरोप क्या अनुभव करते हैं।

सूक्ष्म ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ जिसमें जितनी ही गहरी भावुकता होगी,जितनी तत्पर कल्पना शिक्त होगी उसके मन में उतने ही अधिक व्योरे आएँगे और पूर्ण चित्र खड़ा होगा। इतिहास का कोई भावुक और कल्पना सम्पन्न पाठक यदि पुरानी दिल्ली, कन्नोज, थानेसर, चित्तौड़,उज्जयिनी, विदिशा इत्यादि के सँ इहरों पर पहले पहल भी जा खड़ा होता है तो उसके मन में वे सब बातें आ जाती हैं जिन्हें उसने इतिहासों में पढ़ा था या लोगों से सुना था। यदि उसकी कल्पना तीत्र और प्रचुर हुई तो बड़े बड़े तोरणों से युक्त उन्नत प्रासादों की, उत्तरीय और उप्णोषधारी नागरिकों की, अलक्त-रंजित चरणों में पड़े हुए नूपुरों की मंकार की, किट के नीचे लटकती हुई कांची की, लड़ियों की,धूप-वासित केश-कलाप और पत्र भंग-मंडित गंडस्थल की भवना उसके मन में चित्र सी खड़ी होगी। उक्त नगरों का यह रूप उसने कभी देखा नहीं है,पर पुस्तकों के पठन-पाठन से इस रूप की कल्पना उसके भीतर संस्कार के रूप में जम गई है जो उन नगरों के ध्वंसावरोष के प्रत्यन्त दर्शन से जग जाती है।

एक बात कह देना आवश्यक है कि आप्त वचन या इतिहास के संकेत पर चलनेवाली कल्पना या मूर्ना भावना अनुमान का भी सहारा लेती है। किसी घटना का वर्णन करने में इतिहास उस घटना के समय को रीति, वेश-भूषा, संस्कृति आदि का ब्योरा नहीं देता चलता। अतः किसी ऐतिहासिक काल का कोई चित्र मन में लाते समय ऐसे ब्यारों के लिए अपनी जानकारी के अनुसार हमें अनुभान का सहारा लेता पड़ता है।

यह तो हुई श्राप्त शब्द या इतिहास पर श्राश्रित स्मृति-रूपा या प्रत्यिमिज्ञान-रूप कल्पना । एक प्रकार की प्रत्यिमिज्ञान-रूपा कल्पना श्रोर होती हैं जो बिल्कुल श्रनुमान के ही सहारे पर खड़ी होती श्रोर चलती हैं । यदि हम एकाएक किसी श्रपरिचित स्थान के खँडहरों में पहुँच चाते हैं —िजसके सम्बन्ध में हमने कहीं कुछ सुना या पढ़ा नहीं है —तो भी गिरे पड़े मकानों, दीवारों, देवालयों श्राद को सामने पाकर हम कभी-कभी कह बैठते हैं कि "यह वही स्थान है जहाँ कभी मित्रों की मंडली जमती थी, रमिण्यों का हास-विलास होता था, बालकों का क्रीड़ा-रव सुनाई पड़ता था इत्यादि।" कुछ चिह्न पाकर केवल श्रनुमान के संकेत पर ही कल्पना इन रूपों श्रीर व्यापारों की योजना में तत्पर हो गई। ये रूप श्रीर व्यापार हमारे जिस मार्मिक रागत्मक भाव के श्रालम्बन होते हैं उसका हमारे व्यक्तिगत योग-होम से कोई सम्बन्ध नहीं श्रतः उसकी रसात्मकता स्पष्ट है।

श्रतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक श्राकर्षण है। अर्थ परायण लाख कहा करें कि 'गड़े मुदें उखाड़ने से क्या फायदा,' पर हृदय नहीं मानता; बार-बार श्रतीत की श्रोर जाया करता है; श्रफ्नी यह बुरी श्रादत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य श्रवश्य है। हृद्दय के लिए श्रतीत एक मुक्ति-लोक है जहाँ वह श्रनेक प्रकार के बन्धनों से सूटा रहता है श्रोर श्रपने श्रुद्धा रूप में विचरता है। वर्त्तामान हमें श्रंधा

वनीए रहता है; श्रतीत बीच-बीच में हमारी आँखें खोलता रहता है।
में तो समर्मता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखानेवाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है; श्रागे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेंद्य परदा रहता है। बीती विसारनेवाले 'श्रागे की सुध' रखन का दावा किया करें, परिणाम श्रशान्ति के श्रितिक और कुछ न में। वर्त्तमान को सँमालने श्रीर आगे की सुध रखने का ढंका पाट वाले संसार में जितने ही श्रिधिक होते जाते हैं, मंघ-शिक के प्रभाव म जावन की उलक्तने उतना ही बढ़ती जाती हैं। बीती विसारने का श्रीमप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की श्रनुभूति का विस्ततन; सहदयता श्रीर भावुकता का भंग—केवल श्रथं की निष्ठुर की है।

श्राल यही है कि जिनका दिल सही-सलामत है, ।जनका हृद्य मारा नहीं गया है, उनकी द्राष्ट्र अतीत की खोर जाता है। क्यों जाती है, स्या करने जाती है, यह बताते नहीं बनता । अतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्न-लोक है, इसमें तो सन्देह नहीं। त्रातः यदि कल्पना-लांक के सब खंडों को सुखपूर्ण मान लें तब तो प्रश्न टेढ़ा नहीं रह जाता; मट से यह कहा जा सकता है कि वह सुख प्राप्त करने जाती है। पर क्या ऐसा माना जा सकता है ? हमारी समम में अतीत की ओर मुड़ मुड़कर इेखने की प्रशृत्त सुख-दुखः की भावना से परे हैं। समृतियाँ हमें केवल सुख-पूर्ण दिनों की भाँकियाँ नहीं समम पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्भस्पर्श करती हैं, बस इतना ही हम कह सकते हैं। यही बात स्मृत्याभास कल्पना के सम्बन्ध में भी सममानी चाहिए। इतिहास द्वारा ज्ञात बातों की मूर्चा भावना कितनी मार्मिक, कितनी लीन करनेवाली होती हैं, न सहृदयों से छिपा है, न छिपाते बनता है। मनुष्य की अन्तः प्रकृति पर इसका प्रभाव स्पष्ट है। जैसा कि कहा जा चुका है इसमें स्मृति की सी सृत्रीवता होती है। इस मार्मिक प्रभाव और सजीवता का मूल है सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के करण ही कल्पना स्मृति और प्रत्यभिक्कान का सा रूप भारण करती है। कल्पना के इस स्वारूप की सस्य-मूलक सजीवता श्रीर मार्मिकता का श्रनुभव करके ही संस्कृत के पुराने कवि श्रपने महाकाव्य श्रीर नाटक इतिहास-पुराण के किसी वृत्त का श्रधार लेकर रचा करते थे।

'सत्य' से यहाँ अभिशय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं, निच-यात्मकता से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली आ रही है वह यदि पक्के प्रमाणों से पुष्ट भी न हो तो भी लोगों के विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्मृति-स्वरूपा कल्पना का आधार हो जाती है आवश्यक होता है केवल इस बात का बहुत दिनों से जमा हुआ विश्वास कि इस प्रकार की घटना इस स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास मर्चथा विरुद्ध प्रमाण उपस्थित होने पर विचलित हो जायगा तो वैसो सजीव कल्पना न जगेगी। संयोगिता के स्वयंवर की कथा को लेकर कुछ काव्य और नाटक रचे गए। ऐतिहासिक अनुसन्धान द्वारा वह सारी कथा अब कल्पित सिद्ध हो गई है। अतः इतिहास के झाताओं के लिए उन काव्यों या नाटकों में वर्णित घटना का प्रह्म शुद्ध कल्पना की वस्तु के रूप में होगा, स्मृत्याभास कल्पना की वस्तु के रूप में नहीं।

पहले कहा जा चुका है कि मानव जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप देखने के लिए हिन्ट जैसी शुद्ध होनी चाहिए वैसी ऋतीत के चेत्र के बीच ही वह होती है। वर्तामान में तो हमारे व्यक्तिगत राग-द्वेष से वह ऐसी वार्यी रहती है कि हम बहुत सी बातों को देखकर भी नहीं देखने प्रसिद्ध प्राचीन नगरों छौर गढ़ों के खंडहर, राज-प्रासाद ऋ।दि जिस प्रकार संम्नाटों के ऐश्वर्य, विभूति, प्रताप, ऋमोद-प्रमोद छौर भाग-विलास के स्मारक हैं उसी प्रकार उनके श्रवसाद, विषाद, नैराश्य छौर घोर पतन के। मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुल-सौन्दर्य की बासना श्रमिव्यक्त होकर जगत् के किसी छोटे या बड़े खरह को अपने रंग में रँगकर मानुषी सजीवता प्रदान करती है। देखते देखते काल उस वासना के श्राश्य मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता है।धीरे धीरे उनका चढ़ाया हुआ ऐश्वर्य-विभूति का वह रंग

भी भिटंता जाता है। जो कुछ शेष रह जाता है वह बहुत दिनों तक ईंट पत्थर की भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। संसार का पथिक मनुष्य उसे अपनी कहानी सममकर सुनता है, क्योंकि उसके भीतर मनकता है जीवन का नित्य और प्रकृत स्वरूप।

कुछ व्यक्तियों के स्मारक चिह्न तो उनके पूरे प्रतिनिधि या प्रतीक बन जाते हैं और उसी प्रकार हमारी घृणा या प्रेम के आलम्बन हो जगाते हैं जिस प्रकार लोक के बाच अपने जीवनकाल में वे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति घृणा या प्रेम को अपने पीछे भी बहुत दिनों तक जगत् में जगाते रहते हैं। ये स्मारक न जाने कितनी बातें अपने पेट में लिये कहीं खड़े, कहीं बैठे, कहीं पड़े हैं।

किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही—शायद काल की कृपा से—बने रह जाते हैं अथवा जान-बूमकर छोड़े जाते हैं। जान-बूमकर कुछ स्मारक छोड़ जाने की कामना भी मनुष्य की प्रकृति के अन्तर्गत है। अपनी सत्ता के सर्वथा लोप को भावना मनुष्य को असहा है। अपनी भौतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता अतः वह चाहता है कि उस सत्ता की स्मृति ही किसी जन-समुदाय के बीच बनी रहे। बाह्य जगत् में नहीं तो अन्तर्जगत् के किसी खएड में ही वह बना रहना चाहता है। इसे हम अमर्व्य की आकांचा या आत्मा के नित्यत्व का इच्छात्मक आभास कह सकते हैं। अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए कुछ मनस्वी कला का सहारा लेते हैं और उसके आकर्षक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करके विस्मृति के खड़ में मोंकने-वाले काल हाथों को बहुत दिनों तक—सहस्रों वर्ष तक—थामे रहते हैं। इस प्रकार ये स्मारक काल के हाथों को कुछ थामकर मनुष्य की कई पीढ़ियों की आँखों से आँस् बहबाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होनेवाले मनुष्यों को अपने लिए रुलाना चाहता है।

सम्राटों की अतीत जीवन-लीला के ध्वस्त रंगम् अ वैषम्य की एक विशेष भावना जगाते हैं उनमें जिस प्रकार भाग्य के ऊँचे से ऊचे उत्थान का दृश्य निहित रहता है वैसे ही गहरे से गहरे पतन

का भी। जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता है, गिरने पर वह उतना ही नीचे जाता दिखाई देता है। दर्शकों को उसके उत्थान की ऊँचाई जितनी कुत्रूहलपूर्ण और विस्मयकारिणी होती है उतनी ही उसके पतन की गहराई मार्मिक और आकर्षक होती है। असामान्य की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दोड़ती है और टकटकी भी अधिक लगती है। अन्यन्त ऊँचाई से गिरने का दृश्य कोई कुत्रूहल के साथ देखता है, कोई गंभीर वेदना के साथ।

जीवन तो जीवन; चाहे राजा का हो चाहे रंकका। उसके सुख श्रोर दुःख दो पत्त होंगे ही । इनमें से कोई पत्तस्थिर नहीं रह सकता संसार त्रीर स्थिरता ? त्रतीत के लम्बे-चीड़े मैदान के बीच इन उभया पत्तों की घोर विषमता सामने रखकर कोई भावुक जिस भाव-धारा में डूबता है। उसी में त्र्यौरों को डुबाने के लिए शब्द स्नोत भी बहाता है। इस पुनीत भावधारा में अवगाहन करने से वर्त्तमान को-अपने पराए की-लगी-लिपटी मैल छँटती है छोर हृदय म्बच्छ होता है। ऐतिहासिक व्यक्तियों या राजकुलों के जीवन की जिन विषमतात्र्यों की त्रोर सबसे त्रधिक ध्यान जाता है वे प्रायः दो ढंग को होती हैं - सुख-दु:ख-सम्बन्धिनी तथा उत्थान पतन सम्बन्धिनी। सुख दु:ख की विषमता की त्रीर जिसकी भावना प्रवृत्त होगी वह एक श्रोर तो जीवन का भोग-पत्त-योवन-मद, विलास को प्रभूत सामत्रो, कला-सौंदर्य की जगमगाहट, राग-रंग और श्रामोद-प्रमोद की चहल पहल-अौर दूसरी श्रोर श्रवसाद, नेराश्य, कष्ट, वेदना इत्यादि के दृश्य मन में लाएगा। बड़े-बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम इत्यादि की भावना वह इतिहास-विज्ञपाठक की सहस्यता पर छोड़ देगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सुख और दु:ख के बीच का वैषम्य जैसा मार्मिक होता है वैसा ही उन्नति त्र्यौर त्रवनति, प्रनाप त्र्योर ह्रास के वीच का भी। इस वेपम्य-प्रदर्शन के लिए एक त्र्योर तो अकिसी के पतन-काल के ऋसामर्थ्य, दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के

दृश्य साक्ते रखे जाते हैं, दूसरी श्रोर उसके ऐश्वर्य-काल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि के वृत्त समरण किए जाते हैं।

इस दु:खमय संसार में सुख की इच्छा श्रीर प्रयत्न प्राणियों का बच्च है। यह लच्च मनुष्य में सबसे श्रधिक रूपों में विकसित हुआ है। मनुष्य की सुखेच्छा कितनी प्रबल, कितनी शक्ति-शालिनी निकली! न जाने कब से वह प्रकृति को काटती छाँटती, संसार का काया-पलट करती चली त्या रही है। वह शायद अनन्त है, 'आनन्द' का अनन्त प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को साथ लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वर्ग की रचना की। चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम 'काम' है। यद्यपि देखने में 'ऋर्थ' श्रौर 'काम' ऋलग-ऋलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो 'ऋर्थ' 'काम' का ही एक साधन ठहरता है, साध्य रहता है काम या सुख ही। ऋर्थ है संचय, आयोजन ऋोर तैयारी की भूमि; काम भोग-भूमि है। मनुष्य कभी ऋर्थ-भूमि पर रहता है, कभी काम-भूमि पर ने अर्थ और काम के बीच जीवन बाँटता हुन्ना वह चला चलता है। दोनों का ठीक सामं स्य सफल जीवन का लक्त्रण है। जो अनन्य भाव से अथे-साधना में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो आँख मूँदकर कामचर्ग्या में ही लिप्त रहेगा वह किसी अर्थ का न रहेगा। अकबर के जीवन में अर्थ और काम का सामंजस्य रहा। श्रीरंगजेब बराबर श्रर्थभूमि पर ही रहा। मुहम्मदशाह सदा काम-भूमि पर ही रहकर रंग बरसाते रहे।

#### कल्पना

काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी की किया से होता है। आज-कल तो 'भाव' की बात दब सी गई है, केवल इसी का नाम लिया जाता है क्योंकि 'किव की नूतन सृष्टि' केवल इसी की कृति समकी जाती है। पर जैसा कि हम अनेक स्थलों पर कह चुके हैं, काव्य के प्रयोजन की कल्पना वही होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त होती है और हृदय पर प्रभाव डालती है। हृदय के मर्मस्थल का स्पर्श तभी होता है जब जगत् या जीवन का कोई सुन्दर रूप, मार्मिक दशा या तथ्य मन में उपस्थित होता है। ऐसी दशा या तथ्य की चेतना से मन में कोई भाव जगता है जो उस दशा या तथ्य की मार्मिकता का पूर्ण श्रनुभव करने श्रीर कराने के लिए उसके कुछ चुने हुए च्योरों की मूर्त्ता भावनाएँ खड़ी करता है। कल्पना का यह प्रयोग प्रस्तुत के सम्बन्ध में सममना चाहिए जो विभाव पत्त के अन्तर्गत है। शृंगार, रौद्र, वीर, करुण श्रादि रसों के श्रालम्बनों श्रीर उद्दीपनों के वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन सब इसी विभाव-पत्त के अन्तर्गत हैं।

सारा रूप-विधान कल्पना ही करती है अतः अनुभाव कहे जाने वाले व्यापारों और चेष्टाओं द्वारा आश्रय को जो रूप दिया जाता है वह भी कल्पना ही द्वारा। पर भावों के द्योतक शारीरिक व्यापार या चेष्टाएँ परिभित होती हैं, वे रूढ़ या वधी हुई होती हैं। उनमें नयेपन की गुंजाइश नहीं, पर आश्रय के वचनों की अनेकरूपता की कोई सीमा नहीं। इन वचनों की भी किव द्वारा कल्पना ही की जाती है।

वचनों द्वारा भाव-व्यंजना के च्लेत्र में कल्पना को पूरी स्वच्छन्दता रहती है। भाव की ऊँचाई, गहराई की कोई सीमा नहीं। उसका प्रसार लोक का अतिक्रमण कर सकता है। उसकी सम्यक् व्यंजना के लिए प्रकृति के वास्तिवक विधान कभी-कभी पर्याप्त नहीं जान पड़ते। मन की गति का वेग अबाध होता है। प्रेम के वेग में प्रेमी प्रिय को अपनी आँखों में बसा हुआ कहता है, उसके पाँव रखने के लिए पलकों के पाँबड़े बिछाता है, उसके अभाव में दिन के प्रकाश में भी चारों और शून्य या अन्धकार देखता है, अपने शरीर की भस्म उड़ाकर उसके पास तक पहुँचाना चाहता है। इसी प्रकार कोध के वेग में मनुष्य शत्रु को पीसकर चटनी बना डालने के लिए खड़ा होता है, उसके घर को खोदकर तालाब बना डालने की प्रतिज्ञा करता है। उत्साह या वीरता की उमंग में वह समुद्र पाट देने, पहाड़ों को उखाड़ फैंकने का हौसला प्रकट करता है।

ऐसे लीकोत्तर विधान करनेवीली कल्पना में भी यह देखा जाता है कि जहाँ कार्य-कारण-विवेचन-पूर्वक वस्तु-व्यंजना का देढ़ा रास्ता पकड़ा जाता है वहाँ वैचित्र्य ही वैचित्र्य रह जाता है, मार्मिकता दब जाती है। जैसे, यदि कोई कहे कि "कृष्ण के वियोग में राधा का दिन-रात रोना सुनकर लोग घर घर में नावें बनवा रहे हैं" तो यह कथन मार्मिकता की हद के बाहर जान पड़ेगा।

विभाव-पत्त के ही अन्तर्गत हम उन सब प्रस्तुत वस्तुओं और व्यापारों को भी लेते हैं जो हमारे मन में सौन्दर्य, माधुर्व्य, दीप्ति, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हैं। ऐसी वस्तुओं त्र्यौर व्यापारों की योजना करनेवाली प्रतिभा भी विभाव-विधायिनी ही सममनी चाहिए। कवि कभी कभी सौन्दर्घ्य, माधुर्घ्य, दीप्ति इत्यादि की अनुठी सिष्ट खड़ी करने के लिए चारों ओर से सामग्रा एकत्र करके पराकाष्ट्रा को पहुँची हुई लोकोत्तार योजना करते हैं। यह भी कविरुमी के अन्तर्गत है, पर सर्वत्र अपेद्धित उसकी कोई नित्य प्रक्रिया नहीं। मन के भीतर लोकोत्तार उत्कर्ष की फाँकियाँ तैयार करना भी कल्पना का एक काम है। इस काम में कविता उसे प्रायः लगाया करती है। कुछ लोग तो कल्पना खोर कविता का यही काम ही बताते हैं-खास कर वे लोग जो काव्य को स्वप्न का सगा भाई मानते हैं। जैसे स्वप्न को वे अन्तरसंज्ञा में निहित अतुन वासनात्रों की अन्तर्व्यजना कहते हैं, वैसे ही काव्य को भी। संसार में जितना ऋद्भुत, सुन्दर, मधुर, दीप्त हमारे सामने ऋाता है; जितना सुख, समृद्धि, सद्वृत्ति, सद्भाव, प्रेम, त्र्यानन्द हमें दिखाई पड़ता है उतने से तृप्त न होने के कारण श्रधिक की इच्छाएँ हमारी अन्तरसंज्ञा में दबी पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार शक्ति, उप्रता, प्रचंडता, उथल-पुथल, ध्वंस इत्यादि को हम जितने बढ़े-चढ़े रूप में देखना चाहते हैं उतने बढ़े-चढ़े रूपों में कहीं न देख हमारी इच्छा चेतना या संज्ञा के नीचे अज्ञात दशा में दबी पड़ी रहती है। वे ही इच्छाएँ तृप्ति के लिए कविता के रूप में व्यक्त होती हैं और श्रोताओं को भी तुप्त करती हैं।

इस सम्बन्ध में हम यहाँ इतना' ही कहना चाहते हैं कि काव्य सर्वधा स्वप्न के रूप की वस्तु नहीं है। स्वप्न के साथ एदि उसका कुछ मेल है तो केवल इतना ही कि स्वप्न भी हमारी बाह्य इन्द्रियों के सामने नहीं रहता और काव्य-वस्तु भी। दोनों के आविर्भाव का स्थान भर एक है। स्वरूप में भेद है। कल्पना में आई हुई वस्तुओं की प्रतीति से स्वप्न में दिखाई पड़नेवाली वस्तुओं की प्रतीति भिन्न प्रकार की होती है। स्वप्न-काल की प्रतीति प्राय: प्रत्यन्त ही के समान होती है। दूसरी बात यह है कि काव्य में शोक के प्रसंग भी रहते हैं। शोक की वासना की तृप्ति शायद ही कोई प्राणी चाहता हो।

उपर्युक्त सिद्धान्त का ही एक श्रंग काम वासना का सिद्धान्त है जिसके श्रनुसार काव्य का सम्बन्ध और कलाश्रों के समान काम-वासना की दृप्ति से हैं। यहाँ पर इतना ही समफ रखना श्रावश्यक है कि यह मत काव्य को 'लिनत कलाश्रों' में गिनने का परिणाम है। कलाश्रों के सम्बन्ध में, जिनका लक्ष्य केवल सीन्द्र्य की श्रनुभूति उत्पन्न करना है, यह मत कुछ ठीक कहा जा सकता है। इसी से ६४ कलाश्रों का उल्लेख हमारे यहाँ काम-शास्त्र के भीतर हुआ है। पर काव्य की गिनती कलाश्रों में नहीं की गई है।

अध तक जो कुछ कहा गया है वह प्रस्तुत के सम्बन्ध में है। पर काव्य में प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत भी बहुत अधिक अपेन्तित होता है, क्योंिक साम्य-भावना काव्य का बड़ा शिक्तशाली अख है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अप्रस्तुत की योजना भी कल्पना ही द्वारा होती है। आधुनिक पाश्चात्य समीन्ना-न्नेत्र में तो 'कल्पना' शव्द से अधिकतर अप्रस्तुत-विधायिनी कल्पना ही समभी जाती है। अप्रस्तुत की योजना के सम्बन्ध में भी वही बात समभनी चाहिए जो प्रस्तुत के सम्बन्ध में हम कह आए हैं अर्थात् उसकी योजना भी यदि भाव के संकेत पर होगी—सौन्दर्य, माधुर्य, भीषणता, कान्ति दोन्नि इत्यादि की भावना में वृद्धि करनेवाली होगी तब तो वह काव्य के प्रयोजन की होगी; यदि केवल रंग, आकृति, छोटाई, बड़ाई आदि का ही हिसाब-

किताब, बैठकर की जायगी तो निष्फल ही नहीं बाधक भी होगी। भाव की, पेरणा से जो श्रप्रस्तुत लाए जाते हैं उनकी प्रभविष्णुता पर कवि की दृष्टि रहती है; इस बात पर रहती है कि इनके द्वारा भी वैसी ही भावना जगे जैसी प्रस्तुत के सम्बन्ध में है।

केवल शास्त्र-स्थिति-सम्पादन से किव-कर्म की सिद्धि समम कुछ लोगों ने स्त्रों की किट की सूक्ष्मता व्यक्त करने के लिए भिड़ या सिहिनी की किट सामने रख दी है, चन्द्र-मंडल और सूर्य-मंडल के उपमान के लिए दो घंटे सामने कर दिए हैं। पर ऐसे अप्रस्तुत-विधान केवल छोटाई बड़ाई या आकृति को ही पकड़कर, केवल उसी का हिसाब-किताब वैठाकर, हुए हैं; उस सौन्दर्य की भावना की प्रेरणा से नहीं जो उस नायिका या चन्द्रमण्डल के सम्बन्ध में रही होगी। यह देख कर सन्तिष होता है कि हिन्दी की वत्तामान कविताओं में प्रभाव-साम्य पर ही विशेष दृष्टि रहती है।

भाषा-रौली को अधिक व्यंजक, मार्मिक और चमत्कारपूर्ण बनाने में भी कल्पना ही काम करती है। कल्पना को सहायता यहाँ पर भाषा की लक्षणा और व्यंजना नाम की शिक्तयाँ करती हैं। लक्षणा के सहारे ही किव ऐसी भाषा का प्रयोग बेधड़क कर जाते हैं जैसी सामान्य व्यवहार में नहीं सुनाई पड़ती। अजभापा के किवयों में घनानन्द इस प्रसंग में सबसे अधिक उल्लेख योग्य हैं। भाषा को वे इतनी वशवर्त्तिनी सममते थे कि अपनी भावना के प्रवाह के साथ उसे जियर चाहते थे उधर बेधड़क मोड़ते थे। कुछ उदाहरण लीजिए—

- (१) ऋरसानि गही वह बानि कछू सरसानि सों आनि निहोरत है:
- (२) है है सोऊ घरी भाग-उघरी श्रनन्दघन सुरस बरसि, लाल, देखिहों हमें हरी।
  - (३) उघरो जग, छाय रहे घनआनँद चातक ज्यों तिकए अब तौं।
- (४) मिलत न केंहूँ भरे रावरी श्रमिलताई हिये में किये बिसाल जे बिछोह-छत हैं।

- (४) भूलिन चिन्हारि दोऊ है न हो हमारे ताते विसर्गन रावरी हमें ले विसरित है।
- (६) उजरिन वसी है हमारी ऋँखियानि देखौ, सुबस सुदेस जहाँ भावत बसत हो।

उपर के उद्धरणों के मोटे टाइपों में छपे स्थलों में भाषा की मार्मिक वकता एक-एक करके देखिए। (१) बानि धीमी या शिथिल पड़ गई कहने में उतनी व्यञ्जकता न दिखाई पड़ी खत: कवि ने कृष्ण का त्रालस्य न कहकर उनकी बानि ( श्रादत ) का श्रालस्य करना कहा। (२) त्रपने को खुले भाग्यवाली न कहकर नायिका ने उस घड़ी को खुले भाग्यवाली कहा, इससे सौभाग्य-दशा एक व्यक्ति ही तक न रह कर उस घड़ी के भीतर सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त प्रतीत हुई। विशेषण के इस विपर्य्यय से कितनी व्यञ्जकता आ गई ! (३) मेघ 🔐 छाना श्रीर उघड़ना तो बराबर बाला जाता है, पर किव ने मेघ के छाए रहने और श्रीकृष्ण के अँखों में छाए रहने के साथ ही साथ जग का उघड़ना (खुलना, तितर-बितर होना या तिरोहित होना) कह दिया जिसका लक्ष्यार्थ हुआ जगत् के फैले हुए प्रपक्क का आँखों के सामने से हट जाना, चारों त्रोर शून्य दिखाई पड़ना 🕟 ४) कुप्ण की ऋमिल-ताई (न मिलना) हृदय के घाव में भी भर गई है जिससे उसका मुँह नहीं मिलता श्रार वह नहीं पूजता। भरा भी रहना श्रीर न भरना या पूजना में विरोध का चमत्कार भी है। (४) हम कभी-कभी आत्म-विस्मृत हो जाती हैं; इससे जान पड़ता है कि आप हमें लिए-दिए भूलते हैं ऋर्थात् उधर श्राप हमें भूलते हैं, इधर हमारी सत्ता ही तिरो-हित हो जाती है। (६) हमारी ऋाँखों में उजाड़ बसा है ऋथीत् ऋाँखों के सामने शून्य दिखाई पड़ता है। इसमें भी विरोध का चमत्कार ऋत्यन्त आकर्षक है।

त्राज-कल हमारी वर्त्तामान काव्यधारा की प्रवृत्ति इसी प्रकार की लाज्ञिक वकता की श्रोर विशेष है यह श्रव्छा लज्ञ्ण है इसके द्वारा हमारी भाषा की श्रभिव्यञ्जना-शक्ति के प्रसार की बहुत कुछ

त्राशा है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त की रचना से कुछ उदाहरण लेकर देखिए—

- (१) धूलि की ढेरी में अनजान। छिपे हैं मेरे मधुमय गान।
- (२) रुदन, क्रीड़ा, च्रालिंगन। शिश की सी ये कलित कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में ।
- (३) मर्म पीड़ा के हास।
- (४) ऋहह ! यह मेरा गीला गान।
- (४) तड़ित सा, सुमुखि ! तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार, उर चीर गृढ़ गर्जन कर जब गंभीर ।
- (६) लाज में लिपटी उषा समान।

घनानन्द की वाग्विशेषतात्र्यों की ध्यान में रखते हुए त्रव ऊपर के उद्धरणों के मोटे टाइपों में छपे प्रयोगों की लाच्चणिक प्रक्रिया देखिए—

(१) धूल की ढेरी = तुच्छ या श्रसार कहा जानेवाला संसार।
मधुमय गान = मधुमय गान के विषय = मधुर श्रौर सुन्दर वस्तुएँ।
कलाएँ किलक रही हैं = जोर से हँस रही हैं = श्रानन्द का प्रकाश
कर रही हैं।(३) पीड़ा के हास = पीड़ा का विकास या प्रसार।
(विरोध का चमत्कार) (४) गीला गान = श्राईहृदय या
श्रिश्रपूर्ण व्यक्ति की वाणी। (सामान्य कथन में जो गुण व्यक्ति
का कहा जाता है वह गान का कहा गया; विशेषण विपर्ययंय) (४)
प्रभा के पलक मार = पल पल पर चमककर। गूढ़ गर्जन = छिपी हुई
हृदय की धड़कन (६) लाज = लजा से उत्पन्न ललाई।

इन प्रयोगों का अधार या तो किसी न किसी प्रकार की साम्य-भावना है अथवा किसी वस्तु का उपलक्त्या या प्रतीक के रूप में प्रह्ण। दोनों बातें कल्पना ही के द्वारा होती हैं। उपलक्त्यों या प्रतीकों का एक प्रकार का चुनाव है जो मूर्तिमत्ता, मार्मिकता या आतिशय्य आदि की दृष्टि से होता है—जैसे, शोक या विषाद के स्थान पर अश्रु हर्ष और आनन्द के स्थान पर हास, प्रय-प्रेमी के लिए मुकुल-सधुप, योवन-काल या संवोग-काल के लिए मधुमास, शुभ्र के स्थान पर रजत 'या हंस, दीप्त के स्थान पर स्वर्ण इत्यादि। यह सारा व्यवसाय कल्पना ही का है।

काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार किन श्रीर श्रोता दोनों के लिए श्रानिवार्थ्य है। काव्य की कोई उक्ति कान में पड़ते समय जब काव्य-वस्तु के साथ साथ वक्ता या बोद्धव्य पात्र की कोई मूर्त्त भावना भी खड़ी रहती है तभी पूरी तन्मयता प्राप्त होती है।